| वीर      | सेवा म | न्दर |
|----------|--------|------|
|          | दिल्ली |      |
|          |        |      |
|          | *      |      |
|          | 200    | 文    |
| कम सन्या |        | KIE  |
| हाल न०   |        |      |
| ब्रण्ड   |        |      |

### The Department of Public Instruction, Bombag.

# PANCHATANTRA I.

EDITED, WITH NOTES,

ы

F KIELHORN, PH D

LATE PROFESSOR OF ORIENTAL LANGUAGES DECCAN COLLEGE

#### SIXTH EDITION

(BEING THE REPRINT OF THE 5TH REVISED EDITION)

Registered for copy-right under Act XXV of 1867.

Bomban:

GOVERNMENT CENTRAL BOOK DEPOT-

1896.

( All rights reserved )

Pruc Su Annas

Bombay Sanskrit Series Mo. IV.

### BOMBAY:

PRINTED AT "TATVA-VIVECHAKA" PRESS.

ओं नमः श्रीशारदागणपतिगुरुत्यो नमः ॥ नमो मनुबृहस्पति-म्यासवाल्मीकिप्रभृतिक्यो नमः ॥ महाकविक्यो नमः ॥ सकलार्थशास्त्रसारं जगति समालोक्य विष्णुशर्मेदम्। तन्त्रैः पञ्चभिरेतचकार सुमनोहरं शास्त्रम् ॥ १ ॥ तद्यथानुश्रुयते । अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम 🧵 हम्सम् । तत्र सकलार्थसार्थकल्पद्रमः प्रवरनृपमुकुटमणिमरीचिम-ब्रारंचयर्चाचतचरणयुगलः सकलकलापारंगतोऽमरशक्तिर्नाम राजा बभूव । तस्य त्रयः पुत्राः परमदुर्मेश्रमो वसुशक्तिरुप्रशक्तिरनेक-निरिश्चेतिनामानो बभूवुः । अथ राजा ताञ्ज्ञास्त्रविमुखानालोक्य स्चिानाहूय प्रोवाच । भो ज्ञातमेतद्भवद्भिर्यन्ममैते पुत्राः शास्त्रवि- 10 इुखा विवेकरहिताश्च । तदेतान्पद्यतो मे महद्पि राज्यं न सौख्य-मावहाति । अथवा साध्विद्मुच्यते । अजातमृतमूर्खेभ्यो मृताजातौ सुतौ वरम्। यतस्तौ स्वल्पदुःखाय यावज्ञीवं जडो दहेत्॥२॥ वरं गर्भस्रावो वरसृतुषु नैवाभिगमनं 15 वरं जातप्रेतो वरमपि च कन्यैव जनिता। वरं वन्ध्या भार्यो वरमिप च गर्भेषु वसति-र्नेचाविद्वात्रुपद्रविणगुणगुक्तोऽपि तनयः ॥ ३ ॥ किं तया कियते धेन्वा या न सूते न दुग्धदा। कोऽर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान भक्तिमान् ॥ ४ ॥ 20 तदेतेषां यथा बुद्धिप्रकाशो भवति तथा कोऽण्युपायोऽनुष्टीयताम्। श्रत्र च मदत्तां वृत्ति भुञ्जानानां पण्डितानां पञ्चराती तिष्ठति । ततो यथा मम मनोरथाः सिद्धि यान्ति तथानुष्ठीयतामिति । तबैकः

भोवाच । देव द्वादशभिवेषैंव्याकरणं अयते । ततो ध**र्मशास्त्राण** 

मन्वादीन्यर्थशास्त्राणि चाणक्यादीनि कामशास्त्राणि वात्स्यायना-दीनि । पवं च ततो धर्मार्थकामशास्त्राणि ज्ञायन्ते । ततः प्रतिवोधम् भवति । तन्मध्यतोऽथापरः सुमतिनामा प्राह । अशाश्वतोऽयं जीवित-व्यविषयः । प्रभूतकालज्ञेयानि शब्दशास्त्राणि । तत्संक्षेपमात्रं शास्त्रं जिविदेतेषां प्रवोधनार्थ चिन्त्यतामिति । उक्तं च यतः ।

> अनन्तपारं किल राष्ट्रशास्त्रं स्वरुपं तथायुर्वहवश्च विद्याः। सारं ततो ब्राह्ममपास्य फल्गु हंसैर्यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्॥५॥

विष्णुशर्मा नाम ब्राह्मणः सकलशास्त्रपारंगमण्डाक्य संसदि ल्याक्षितिः। तस्मै समर्पयत्वेतान्। स नृनं द्राक्ष्मश्राद्धाः निकारिष्यतीति। स राजा तद्दाकण्यं विष्णुशर्माणमाष्ट्रय प्रोवाक्य। यो भगवन्मद्गुप्रहार्थमेतानर्थशास्त्रं प्रति द्राग्यथानन्यसहसारे धासि तथा कुछ। तद्दं त्वां शासनशतेन योजयिष्यामि। अथाकि शासनशतेनापि करोमि। पुनरेनांस्तव पुत्रान्मासपट्टेन यदि शास्त्रज्ञान्न करोमि ततः स्वनामत्यागं करोमि। अथासी या ब्राह्मणस्यासंभाव्यां प्रतिज्ञां श्रुत्वा सस्यविवः प्रहृष्टो विस्मयानि स्तस्मै साद्रं तान्कुमारान्समप्यं परां निर्शृतिमाजगाम। विष्णुशः परीक्षितकारकाणि चेति पश्च तन्त्राणि रचयित्वा पाठितास्ते राज्य पुत्राः। तेऽपि तान्यधीत्य मासपट्टेन यथोक्ताः संवृत्ताः। ततः प्रभृत्येतत्पश्चतन्त्रकं नाम नीतिशास्त्रं बालाववोधनार्थं भूतले संप्रवृत्तम्। कि बहुना।

अधीते य इदं नित्यं नीतिशास्त्रं शृणीति च । न पराभवमामीति शक्तादिष कदाचन ॥ ६॥ ॥ कथामुखमेतत् ॥

गतः प्रारभ्यते मित्रभेदं नाम प्रथमं तन्तं यर गयमादिमः ऋोकः। वर्धमानो महान्स्नेहः सिंहगोव्रषयोर्वने। पिशुनेनातिलुब्धेन जम्बुकेन विनाशितः ॥ १ ॥ क्रमकरोत् पृथ्र्यते । अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम न्किमेचं वृत्र धर्मोपार्जितभूरिविभवो वर्धमानको नाम वणिक्पुत्रो <sup>5</sup> आऽपि स्व न श्चिन्तनीयाः कर्तव्याश्चेति । यत उक्तं च । न हि तद्विद्यते किचिद्यदर्थेन न सिध्यति। यत्नेन मतिमांस्तस्माद्रथमेकं प्रसाधयेत्॥२॥ यस्यार्थार्थस्ट्य मित्राणि यस्यार्थोस्तस्य बान्धवाः। 10 मंजीकास्यार्थाः स पुमाँहोके यस्यार्थाः स च पण्डितः ॥ ३॥ स्वामित सा विद्या न तद्दानं न तच्छिट्पं न सा कला। चित्रवं अर्थाधिमिनं तत्स्थैर्य धनिनां यन्न गीयते ॥ ४॥ स्योप इह लोके हि धनिनां परोऽपि स्वजनायते। यःशेष्स्वजनोऽपि दरिद्राणां तत्क्षणाद्दर्जनायते ॥ ५ ॥ 15 कथंनिअथें भ्योऽपि हि वृद्धेभ्यः संवृत्तेभ्यस्ततस्ततः। णात्र प्रवर्तन्ते क्रियाः सर्वाः पर्वतेश्य इवापगाः ॥ ६ ॥ वां 🕱 पूज्यते यदपूज्योऽपि यदगम्योऽपि गम्यते । र्जेछ वन्यते यदवन्योऽपि स प्रभावो धनस्य च ॥ ७ ॥ अज्ञानादिनिद्रयाणीव स्युः कार्योण्यखिलान्यपि । 20 एतस्मात्कारणाद्वित्तं सर्वसाधनमुच्यते ॥ ८॥ अर्थार्थी जीवलोकोऽयं स्मशानमपि सेवते। त्यक्त्वा जनयितारं स्वं निःस्वं गच्छति दूरतः ॥ ९ ॥ गतवयसामपि पुंसां येषामधी भवन्ति ते तहणाः। अर्थेन तु ये हीना वृद्धास्ते यौवनेऽपि स्युः॥ १०॥ 25

स चार्थः पुरुषाणां षड्जिरपायैर्भवाते भिक्षया नृपसेवया रूपिक-र्मणा विद्योपार्जनया व्यवहारेण च वणिक्कर्मणा वा । सर्वेषामपि तेपा वाणिज्येनातिरस्कृतोऽर्थेलाभः स्यात् । उक्तं च यतः ।

कृता भिक्षा रेकैविंतरित नृपो नोचितमहो कृषिः क्रिष्टात्रृष्ट्या प्रचुरगहनः सेवनविधिः । कुसीदाहारिद्यं परकरगतग्रन्थिशमना-स्न मन्ये वाणिज्यात्किमपि परमं वर्तनमिह ॥ ११०० उपायानां च सर्वेपामुपायः पण्यसंग्रहः ।

उपायाना च सवपामुपायः पण्यसत्रहः। धनार्थ शस्यते होकस्तदन्यः संशयात्मकः॥ १२॥

तश्च वाणिज्यं सप्तविधमर्थागमाय स्यात्तद्यथा गान्धिकव्यवि '
निक्षेपप्रवेशो गोष्ठिककर्म परिचितग्राहकागमो मिथ्याक्रयकथनं
कृटतुलामानं देशान्तराङ्गाण्डानयनं चेति । उक्तं च ।

पण्यानां गान्धिकं पण्यं किमन्यैः काञ्चनादिभिः। यत्रैकेन च यत्कीतं तच्छतेन प्रदीयते॥ १३॥

15 निक्षेपे पितते हम्यें श्रेष्ठी स्तौति स्वदेवताम्। निक्षेपी भ्रियते तुभ्यं प्रदास्याम्युपयाचितम् ॥ १४ ॥ गोष्ठिककर्मानियुक्तः श्रेष्ठी चिन्तयति चेतसा हृष्टः। वसुधा वसुसंपूर्णा मयाच लब्धा किमन्येन ॥ १५ ॥ परिचितमागच्छन्तं ग्राहकमुत्कण्ठया विलोक्यासी।

20 हृष्यति तद्धनलुच्घो यद्धत्पुत्रेण जातेन ॥ १६ ॥ अन्यश्च ।

> पूर्णापूर्णे माने परिचितजनवञ्चनं तथा नित्यम् । भिष्याक्रयस्य कथनं निजधर्मोऽयं किरातानाम् ॥ १७॥ अन्यश्व ।

25 द्विगुणं त्रिगुणं वापि भाण्डक्रयविधानतः । प्राप्तवन्त्युद्यमाल्लोका दूरदेशान्तरं गताः ॥ १८ ॥ इत्येव संप्रधार्य मथुरागामीनि भाण्डान्यादाय शुभायां तिथौ श्रृः जनाश्यनुक्षातः सुरथाधिरूढः प्रस्थितः । तस्य च मङ्गलवृषभौ संजीवकनन्दकनामानौ गृहोत्पन्नौ धूर्वोढारौ स्थितौ । तयोरेकः संजीवकाभिधानो यमुनाकच्छमवतीर्णः सन्पङ्कपूरमासाद्य कलित-चरणो युगभङ्गं विधाय निषसाद । अथ तं तद्वस्थमालोक्य वर्ध-मानः परं विधादमगमत् । तद्रथं च स्नेहाद्रेहृद्वयित्ररात्रं प्रयाणम- 5 क्षमकरोत्। अथ तं विषण्णमालोक्य सार्थिकैरभिहितम्। भोः श्रेष्ठि-निक्म्नं वृषभस्य इते सिह्व्याद्यसमाकुलेऽस्मिन्वने बह्वपाये सम-ग्रोऽपि स्वसार्थस्त्वया संदेहे नियोजितः। उक्तं च।

न स्वरुपस्य कृते भूरि नाशयेन्मतिमान्नरः । एतदेव्यन्ति पाण्डित्यं यत्स्वरुपाद्गूरिरक्षणम् ॥ १९ ॥

10

25

अथासी तद्वधायं संजीवकस्य रक्षापुरुषान्निरूप्य शेषसार्थं नीत्वा प्रस्थितः । अथ रक्षापुरुषा अपि बह्नपायं तद्वनं विदित्वा संजीवकं परित्यज्य पृष्ठतो गत्वान्येद्युस्तं सार्थवाहं मिध्याहुः । स्वामिन्मृतोऽसी संजीवकोऽस्माभिस्तु सार्थवाहस्याभीष्ट इति मत्वा बह्निता सस्कृत इति । तच्छुत्वा सार्थवाहः कृतङ्गः स्नेहार्द्रहृदयस्त-15 स्यौध्वंदेहिकिकिया वृषोत्सर्गादिकाः सर्वाश्चकार । संजीवकोऽप्या-युःशंपतया यमुनासिललिमिश्रेः शिशिरतरवातैराप्यायितशरीरः कथंचिद्यदुत्थाय यमुनात्यमुपपेदे । तत्र मरकतसदृशानि बालवु-णाग्राणि भक्षमाणः कतिपयैरहोभिर्हरवृषभ इव पीनः ककुन्नान्वल-वांश्च संवृत्तः प्रत्यहं वल्मीकशिखराग्राणि शृङ्गाभ्यां विद्रारयन्त्रग-20 जिश्चास्ते । साधु चेदमुच्यते ।

अरिक्षतं तिष्ठति दैवरिक्षतं सुरिक्षतं दैवहतं विनश्यति । जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः

कृतप्रयत्नोऽपि गृहे विनइयति ॥ २०॥

अथ कदाचित्पिङ्गलको नाम सिंहः सर्वमृगपरिवृतः पिपासाङ्गल उदक्रप्रहणार्थे यमुनातटमवर्ताणेः संजीवकस्य गम्भीरतरं शब्दं दूरादेवाशृणोत्। तं च श्रुत्वातीव व्याकुलहृद्यः ससाध्वसमाकारं प्राच्छाद्य वटवृक्षतले चतुर्मण्डलावस्थानेनावस्थितः। चतुर्मण्डलावस्थानं त्विदम्। सिंहः सिंहानुयायिनः काकरवाः किंवृत्ता इति। अथ तस्य करटकदमनकनामानौ द्वौ शृगालौ मन्तिपुत्रौ भ्रष्टाधि-कारौ सदानुयायिनावास्ताम्। तौ च परस्परं मन्त्रयतः। तत्र दम-नकोऽब्रवीत्। भद्र करटक अयं तावदस्मत्स्वामी पिङ्गलक उदक्रभ-हणार्थ यमुनाकच्छमवतीर्य स्थितः। स किं निमित्तं पिपासाकु-लोऽपि निवृत्य व्यूहरचनां कृत्वा दौर्मनस्येनाभिभूतोऽत्र वटतले स्थितः। करटक आह। किमावयोरनेन व्यापारेण।

अञ्चापारेषु व्यापारं यो नरः कर्तुमिच्छति । स एव निधनं याति कीलोत्पाटीय वानरः ॥ २१ ॥ दमनक आह । कथमेतत् । सोऽब्रवीत् ।

# कथा १.

अस्ति करिंमश्चित्रगराभ्यासे केनापि वणिक्पुत्रेण तरुषण्डमध्ये 15 देवतायतनं कर्तुमारब्धम् । तत्र ये च कर्मकराः स्थपत्यादयस्ते मध्याह्मवेलायामाहारार्थं नगरमध्यं वर्जान्त । अथ कदाचित्तत्रातु-पङ्गिकं वानरयूथमितश्चेतश्च परिभ्रमदागतम्। तत्रैकस्य कस्यचि-चिछिदिपनोऽर्धस्फाटितोऽञ्जनवृक्षदारुमयः स्तम्भः खदिरकीलकेन मध्यनिहितेन तिष्ठति । अत्रान्तरे वानरास्तरुशिखरप्रासादशृङ्गदारु-20 पर्यन्तेषु यथेच्छया क्रीडितुमारब्धाः। एकश्च तेषां प्रत्यासन्नमृत्युश्चा-पल्यात्तिसम्वर्धस्फाटितस्तम्म उपविदय पाणिभ्यां कीलकं संगृह्य यावदुत्पाटियतुमारेभे तावत्तस्य स्तम्भमध्यगतवृषणस्य स्वस्थाना- श्चित्तकीलकेन यद्यृत्तं तत्प्रागेव निवेदितम् ॥

अतोऽहं ब्रवीमि । अव्यापारेष्विति । आवयोर्भक्षितरोष आहारो-25 इस्त्येच तत्किममुना व्यापारेण । दमनक आह । तत्कि भवाना-हाराधीं केवलमेव । तन्न युक्तम् । उक्तं च ।

| सुद्ददामुपकारकारणाद्विषतां चाप्यपकारकारणात् ।         |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| नृपसंश्रय इष्यते बुधैर्जटरं को न विभाति केवलम् ॥ २२ ॥ |    |
| किंच।                                                 |    |
| यस्मिञ्जीवति जीवन्ति बहवः सोऽत्र जीवति ।              |    |
| वयांसि किं न कुर्वन्ति चञ्चवा स्वोदरपूरणम् ॥ २३ ॥     | 5  |
| यज्ञीन्यते क्षणमपि प्रथितं मनुष्यै-                   |    |
| विज्ञानशौर्यविभवार्यगुणैः समेतम्।                     |    |
| तन्नाम जीवितमिह प्रवद्नित तज्ज्ञाः                    |    |
| काकोऽपि जीवति चिरं च विल च भुङ्के ॥ २४ ॥              |    |
| सुपूरा स्यान्कुनदिका सुपूरो मूपिकाञ्जलिः।             | 10 |
| सुसंतुष्टः कापुरुषः स्वल्पकेनापि तुष्यति ॥ २५ ॥       |    |
| किंच।                                                 |    |
| किं तेन जातु जातन मातुर्यीवनहारिणा।                   |    |
| आरोहति न यः स्वस्य वंशस्याग्रे ध्वजो यथा ॥ २६ ॥       |    |
| तथा च ।                                               | 15 |
| परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते ।                |    |
| जातस्तु गण्यते सोऽत्र यः स्फुरत्यन्वयाधिकम् ॥ २७ ॥    |    |
| किंच।                                                 |    |
| जातस्य नदीतीरे तस्यापि तृणस्य जन्मसाफल्यम्।           |    |
| यत्सिळिलमज्जनाकुलजनहस्तालम्बनं भवति ॥ २८ ॥            | 20 |
| तथा च।                                                |    |
| स्तिमितोन्नतसंचारा जनसंतापहारिणः।                     |    |
| जायन्ते विरला लोके जलदा इव सज्जनाः॥ २९॥               |    |
| निरतिशयं गरिमाणं तेन जनन्याः स्मरन्ति विद्वांसः।      |    |
| यत्कमपि वहति गर्भ महतामपि यो गुरुभेवति ॥ ३०॥          | 25 |
| अप्रकटीकृतदाक्तिः राक्तोऽपि जनस्तिरस्कियां लभते।      |    |
| निवसन्नन्तर्दारुणि लङ्घयो वहिने तु ज्वलितः ॥ ३१ ॥     |    |
| करटक आह । आवां तावदप्रधानी तत्किमावयोरनेन ब्यापारेण   | 1  |

#### उक्तं च।

अपृष्टोऽत्राप्रधानो यो ब्रूते राह्यः पुरः कुधीः । न केवलमसंमानं लभते च तिरस्क्रियाम् ॥ ३२॥ तथा च ।

वचस्तत्र प्रयोक्तव्यं यत्रोक्तं लभते फलम् । स्थायीभवति चात्यन्तं रागः शुक्रपटे यथा ॥ ३३ ॥ दमनक आह । मा मैवं वद ।

> अप्रधानः प्रधानः स्यात्सेवते यदि पार्थिवम् । प्रधानोऽप्यप्रधानः स्याचदि सेवाविवर्जितः ॥ ३४ ॥

#### 10 यत उक्तं च।

आसन्नमेव नृपतिर्भजते मनुष्यं विद्याविद्दीनमकुलीनमसंस्कृतं वा । प्रायेण भूमिपतयः प्रमदा लताश्च यत्पार्श्वतो भवति तत्परिवेष्टयन्ति ॥ ३५ ॥

#### 15 तथाच।

कं।पप्रसादवस्त्नि ये विचिन्वन्ति सेवकाः ।
आरोहन्ति शनैः पश्चाद्धन्वन्तमिष पार्थिवम् ॥ ३६ ॥
विद्यावतां महेच्छानां शिल्पविक्रमशालिनाम् ।
सेवावृत्तिविदां चैव नाश्रयः पार्थिवं विना ॥ ३७ ॥
20 ये जात्यादिमहोत्साहान्तरेन्द्रान्नोपयान्ति च ।
तेषामामरणं भिश्ना प्रायश्चित्तं विनिर्मितम् ॥ ३८ ॥
ये च प्राहुर्दुरात्मानो दुराराध्या महीभुजः ।
प्रमादालस्यजाङ्यानि ख्यापितानि निजानि तैः ॥ ३९ सर्पान्त्याद्यान्गजान्सिहान्हृष्ट्रोपायैर्वशोक्ततान् ।
25 राजेति कियती मात्रा धीमतामप्रमादिनाम् ॥ ४० ॥
राजानमेव संश्रित्य विद्वान्याति परां गतिम् ।
विना मलयमन्यत्र चन्दनं न प्ररोहति ॥ ४१ ॥

धवलान्यातपत्राणि वाजिनश्च मनोरमाः । सदा मत्ताश्च नागेन्द्राः प्रसन्ने सति भूपतौ ॥ ४२ ॥

करटक आह । अथ भवान्कि कर्तुमनाः । सोऽब्रवीत् । अद्यास्म-त्स्वामी पिङ्गलको भीतो भीतपरिवारश्च वर्तते । तदेनं गत्वा भय-कारणं विज्ञाय संधिविग्रहयानासनसंश्रयद्वैधीभावानामेकतमेन 5 संविधास्ये । करटक आह । कथं वेत्ति भवान्यद्भयाविष्टोऽयं स्वामी । सोऽब्रवीत् । किमत्र क्षेयम् । यत उक्तं च ।

> उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति चोदिताः । अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः परेक्कितज्ञानफला हि बुद्धयः ॥ ४३॥

10

20

25

तथा च मनुः।

आकारैरिङ्गितैर्गत्या चेष्टया भाषणेन च । नेत्रवक्त्रविकारैश्च लक्ष्यतेऽन्तर्गत मनः ॥ ४४ ॥

तद्यैनं भयाकुलं प्राप्य स्ववुद्धिप्रभावेण निर्भयं कृत्वा वशीकृत्य 15 च निजां साचिव्यपद्वी समासाद्यिष्यामि । करटक आह । अन-भिक्षो भवान्सेवाधर्मस्य तत्कथमेनं वशीकरिष्य सि । दमनक आह । यथैव तु पाण्डवानां विराटनगरप्रवेशकालं धौम्यमहर्षिकथितः सकलोऽप्यतुजीविधर्मो विक्षात इति ।

सुवर्णपुष्पितां पृथ्वी विचिन्वन्ति त्रयो जनाः । श्रूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम् ॥ ४५ ॥ सा सेवा या प्रभुहिता ब्राह्या वाक्यविशेषतः । आश्चयेत्पार्थिवं विद्वांस्तद्वारेणैव नान्यथा ॥ ४६ ॥ यो न वेत्ति गुणान्यस्य न तं सेवेत पण्डितः । न हि तस्मात्फलं तस्य सुकृष्टादूषरादिव ॥ ४७ ॥ द्रव्यप्रकृतिहीनोऽपि सेव्यः सेव्यगुणान्वितः । भवत्याजीवनं तस्मात्फलं कालान्तरादिषि ॥ ४८ ॥ दिष्टे दमनकः पिङ्गलकं प्रणम्य प्राप्तानुङ्ग उपविष्टः । स तु तस्य नख-कुलिशालंकतं दक्षिणपाणिमुपरि दत्त्वा मानपुरःसरमुवाच । अपि शिवं भवतः । कस्माचिरादृष्टोऽसि । दमनक आह । न किंचिदे-वपादानामस्माभिः प्रयोजनम् । तथापि प्राप्तकालं वक्तव्यं यत उत्तममध्यमाधमेः सर्वेरपि राज्ञां प्रयोजनम् । उक्तं च ।

दन्तस्य निष्कोषणकेन नित्यं
कर्णस्य कण्डूयनकेन वापि।
तृणेन कार्यं भवतीश्वरणां
किमङ्ग वाग्यस्तवता नरेण॥ ७१॥

10 तथा वयं देवपादानामन्वयागता भृत्या आपत्स्विप पृष्ठगामिनो यद्यपि स्वमधिकारं न लभामहे तथापि देवपादानामेतद्युक्तं न भवति। उक्तं च।

स्थानेष्वेव नियोक्तव्या भृत्याश्चाभरणानि च । न हि चुडामणिः पादे प्रभवामीति वध्यते ॥ ७२ ॥

15 यतः।

25

अनिभक्तो गुणानां यो न भृत्येरनुगम्यते । धनाढ्योऽपि कुलीनोऽपि क्रमायातोऽपि भूपतिः॥ ७३॥

उक्तं च।

असमैः समीयमानः समैश्च परिहीयमाणसत्कारः।

20 धुरि यो न युज्यमानिस्त्रिभिरर्थपितं त्यजित भृत्यः ॥ ७४ ॥ यश्चाविवेकितया राजा भृत्यानुत्तमपद्योग्यान्हीनाधमस्थाने नियोजयित न ते तत्रैव तिष्ठन्ति स भूपतेद्रीपो न तेषाम् । उक्तं च ।

कनकभूषणसंग्रहणोचितो
यदि मणिस्त्रपुणि प्रतिबध्यते ।
न स विरौति न चापि स शोभते
भवति योजयितुर्वचनीयता ॥ ७५ ॥
यश्च स्वाम्येवं वदति चिराय दृश्यसे तदपि श्रूयताम् ।

सव्यवक्षिणयोर्यत्र विशेषो नोपलभ्यते । कस्तत्र क्षणमप्यार्थो विद्यमानगतिर्वसेत् ॥ ७६ ॥ काचे मणिर्मणी काचो येषां बुद्धिः प्रवर्तते। न तेषां संनिधौ भृत्यो नाममात्रोऽपि तिष्ठति ॥ ७७ ॥ यत्र स्वामी निर्विदोषं समं भृत्येषु वर्तते। तत्रोद्यमसमर्थानामुत्साहः परिहीयते ॥ ७८ ॥ न विना पार्थिवो भृत्यैर्न भृत्याः पार्थिवं विना। तेषां च व्यवहारोऽयं परस्परनिवन्धनः ॥ ७९ ॥ भृत्यैर्विना स्वय राजा लोकानुब्रहकार्यपि। मयुखेरिव दीनांशुस्तेजस्व्यपि न शोभते॥ ८०॥ 10 और: संघार्यते नाभिनीभौ चाराः प्रतिप्रिताः । स्वामिसेवकयोरेवं वृत्तिचक्रं प्रवर्तते ॥ ८१ ॥ शिरसा विश्वता नित्यं तथा स्नेहेन पालिताः। केशा अपि विरज्यन्ते निःस्नेहाः किं न सेवकाः ॥ ८२ ॥ राजा तुष्टोऽपि भृत्यानामर्थमात्रं प्रयच्छति । 15 ते तु संमानमात्रेण प्राणैरप्युपकुर्वते ॥ <३ ॥ ण वं ज्ञात्वा नरेन्द्रेण भृत्याः कार्या विचक्षणाः । कुलीनाः शौर्यसंयुक्ताः शकाः भक्ताः क्रमागताः ॥ ८४ ॥ यस्मिन्कृत्यं समावेश्य निर्विशङ्केन चंतसा । आस्यते सेवकः स स्यात्कलत्रामिव चापरम् ॥ ८५ ॥ 20 यः कृत्वा सुकृतं राज्ञो दुष्करं हित्मुत्तमम्। लज्जया विक नो किचित्तेन राजा सहायवान् ॥ ८६॥ योऽनाइतः समभ्येति द्वारि तिष्ठति सर्वदा । पृष्टः सत्यं मितं ब्रुते स भृत्योऽहीं महीभुजाम् ॥ ८७ ॥ अनादिष्टोऽपि भूषस्य दृष्ट्या हानिकर च यः। 25 यतते तस्य नाशाय स भृत्योऽहीं महीभुजाम् ॥ ८८ ॥ ताडितोऽपि दुरुकोऽपि दण्डितोऽपि महीभुजा। यो न चिन्तयते पापं स भृत्योऽहीं महीभुजाम् ॥ <९॥

न श्रुधा पीड्यद्गे यस्तु निद्रया न कदाचन ।

न च शितातपाद्येश्च स भृत्योऽहीं महीभुजाम् ॥ ९० ॥

श्रुत्वा सांग्रामिकीं वात्ती भविष्यां स्वामिनं प्रति ।

प्रसन्नास्यो भवेद्यस्तु स भृत्योऽहीं महीभुजाम् ॥ ९१ ॥

सीमा वृद्धि समायाति शुक्रपक्ष इवोडुराद् ।

नियोगसंस्थिते यस्मिन्स भृत्योऽहीं महीभुजाम् ॥ ९२ ॥

सीमा संकोचमायाति वहाँ चर्म इवाहितम् ।

स्थिते यस्मिन्स तु त्याज्यो भृत्यो राज्यं समीहता ॥ ९३ ॥

तथा शृगालोऽयमिति मन्यमानेन ममोपरि स्वामिना यद्यवश्चा 10 क्रियते तद्प्ययुक्तम् । उक्तं च यतः ।

कौशेयं कृमिजं सुवर्णमुपलाद्द्वीपि गोरोमतः
पद्गात्तामरसं शशाद्ध उद्धेरिन्दीवरं गोमयात्।
काष्ठादग्निरहेः फणादपि मिणगीपित्ततो रोचना
प्राकाश्यं स्वगुणोदयेन गुणिनो गच्छान्ति किं जन्मना ॥ ९४ ॥
ग्रिका गृहजातापि हन्तव्या सापकारिणी।
उपप्रदानैर्मार्जारो हितकृत्प्रार्थ्यते जनैः॥ ९५ ॥
परण्डभिण्डार्कनलैः प्रभूतैरपि संचितैः।
दारुकृत्यं यथा नास्ति तथैवाक्षैः प्रयोजनम्॥ ९६ ॥
किं भक्तेनासमर्थेन किं शक्तेनापकारिणा।
गक्तं शक्तं च मां विद्धि नावज्ञातुं त्वमर्हसि ॥ ९७॥

पिङ्गलक आह । भवत्वेवं तावत् । असमर्थः समर्थो वा चिरन्तन-स्त्वमस्माकं मन्त्रिपुत्रस्तद्विश्रव्धं ब्रृहि यत्किचिद्वकुमनाः । दमनक आह । देव विश्वाप्यं किंचिदस्ति । पिङ्गलक आह । तिन्नवेदयामि-प्रेतम् । सोऽ ब्रवीत् ।

25 अपि स्वल्पतरं कार्य यद्भवेत्पृथिवीपतेः । तक्ष वाच्यं समामध्ये प्रोवाचेदं वृहस्पतिः ॥ ९८ ॥ तदैकान्तिके महिकाप्यमवधारयन्तु देवपादाः । यदः । षट्रणीं भिद्यते मन्त्रश्चतुष्कर्णो न भिद्यते । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन षट्रणी वर्जयेत्सुधीः॥९९॥

अथ पिङ्गलकाभिप्रायश्चा व्याद्यद्वीपिवृकपुरःसराः सर्वेऽपि तद्वचः समाक्षण्यं संसदि तत्क्षणादेव दूरीभृताः । ततश्च दमनक आह । उदकप्रहणार्थं प्रवृत्तस्य स्वामिनः किमिह निवृत्त्यावस्थानम् । पिङ्ग- 5 लक आह सविलक्षस्मितम् । न किचिद्पि । सोऽव्रवीत् । देव यद्य-नाख्यंयं तत्तिष्ठतु । उकं च ।

> दारेषु किंचिन्स्वजनेषु किंचि-द्रोप्यं वयस्येषु सुतेषु किंचित्। युक्तं न वा युक्तमिदं विचिन्त्य

10

वदेद्विपश्चिन्महतोऽनुरोधात्॥ १००॥

तच्छुत्वा पिङ्गलकश्चिन्तयामास । योग्योऽयं दृश्यते । तत्कथया-भ्येतस्यात्र आत्मनोऽभित्रायम् । उक्तं च ।

स्वामिनि गुणान्तरक्षे गुणवति भृत्येऽनुवर्तिनि कलत्रे । मित्रे चानुपचर्ये निवेद्य दुःक्षं सुखी भवति ॥ १०१ ॥

15

भो दमनक शृणोषि शब्दं दूरान्महान्तम् । सोऽब्रवीत् । स्वामिन्
शृणोमि । तिकम् । पिङ्गलक आह । भद्र अहमस्माद्धनाद्गन्तुमिच्छाति । दमनक आह । कस्मात् । पिङ्गलक आह । यतोऽचास्मद्धने
किमप्यपूर्वे सत्त्वं प्रविष्टं यस्यायं महाशब्दः श्रूयते । तस्य च शब्दानुरूपेण पराक्रमेण भवितव्यमिति । दमनक आह । यत्स्वामी शब्द-20
मात्रादिष भयमुपगतस्तद्प्ययुक्तम् । उक्तं च ।

अम्भसा भिद्यते सेतुस्तथा मन्त्रोऽप्यरक्षितः। पैश्चन्याद्भिद्यते स्नेहो वाचा भिद्येत कातरः॥ १०२॥

तन्न युक्तं स्वामिनः पूर्वोपार्जितं वनं त्यक्तम् । यतो भेरीवेणुकी-णामृदङ्गपटहराङ्गकाहलादिभेदेन राद्या अनेकविधा भवन्ति तन्न 25 केवलाच्छद्यमात्रादपि भेतव्यम् । उक्तं च ।

अत्युत्कटं च रौद्रे च शत्रौ यस्य न हीयते। धैर्ये प्राप्ते महीनाथे न स याति पराभत्रम्॥ १०३॥

द्दितभयेऽपि धातिरि धैर्यध्वंसो भवेत्र धीराणाम्। शोषितसरिस निदाधे नितरामेवोद्धतः सिन्धुः॥ १०४॥ तथा च।

यस्य न विपदि विपादः संपदि हर्षो रणे न भीरुत्वम् । तं भुवनत्रयतिलकं जनयति जननी सुतं विरलम् ॥ १०५॥ तथा च ।

शक्तिवैकल्यनम्रस्य निःसारत्वाछघीयसः । जन्मिनो मानहीनस्य तृणस्य च समा गितः ॥ १०६॥ अपि च ।

अन्यप्रतापमासाद्य यो दृढत्वं न गच्छित । जतुजाभरणस्येव रूपेणापि हि तस्य किम् ॥ १०७ ॥ तदेवं झात्वा स्वामिना धैर्यावष्टम्भः कार्यः । न शब्दमात्राद्धेत-व्यम् । उक्तं च ।

पूर्वमेव मया ज्ञातं पूर्णमेतिद्धि मेदसा।

15 अनुप्रविदय विज्ञातं यावचर्म च दारु च ॥ १०८॥

पिद्रलक आह। कथमेतत्। सोऽब्रचीत्।

# कथा २.

कश्चिच्छृगालः श्चुत्क्षामकण्ठ इतस्ततः परिभ्रमन्वने सैन्यद्वयसं-ग्रामभूमिमपदयत्। तस्यां च दुन्दुभेः पतितस्य वायुवशाद्वलीशासा-20 ग्रैहेन्यमानस्य शब्दमशृणोत् । अथ श्चुभितहृद्वयश्चिन्तयामास । अहो विनष्टोऽस्मि । तद्यावन्नास्य प्रोश्चारितशब्दस्य दृष्टिगोचरे गच्छामि तावद्रजामि । अथवा नैतद्युज्यते सहसैव पितृपैतामहं वनं त्यक्तम् । उक्तं च ।

भये वा यदि वा हर्षे संप्राप्ते यो विमर्शयेत्।

25 कृत्यं न कुरुते वेगान्न स संतापमाप्त्रयात्॥ १०९॥

तत्तावज्ञानामि कस्यायं शब्दः। धैर्थमालम्ब्य विमर्शयन्यावन्म-

न्दं मन्दं गच्छति तावहुन्दुभिमपश्यत्। स च तं परिकाय समीपं गत्वा स्वयमेव कौतुकादताडयत्। भूयश्च हर्षादचिन्तयत्। अहो चिरादेतदस्माकं महद्गोजनमापिततम्। तत्रुनं प्रभूतमांसमेदो-ऽस्तिः परिपूरितं भविष्यति । ततः परुषचर्मावगुण्ठितं तत्कथ-मापे विदार्येकदेशे छिद्रं कृत्वा संदृष्टमना मध्ये प्रविष्टः। परं चर्म ठ विदारयतो दंष्ट्रभद्गः समजनि । अथ निराशीभूतस्तद्दाष्शेषमव-स्रोक्य स्रोकमेनमपटत्पूर्वमेव मया शातमिति॥

ततो न शब्दमाश्राङ्गेतव्यम् । पिङ्गलक आह । भोः पश्यायं मम सर्वोऽपि परिष्रहो भयव्याकुलितिचत्तः पलायितुमिच्लिति । तत्कः थमहं धैर्यावष्टम्भं करोमि । सोऽब्रवीत् । स्वामिन्नेतेषामेव दोषो 10 यतः स्वामिसहशा एव भवन्ति भृत्याः । उक्तं च ।

अभ्वः शस्त्रं शास्त्रं वीणा वाणी नरश्च नारी च। पुरुषविशेषं प्राप्ता भवन्त्ययोग्याश्च योग्याश्च ॥ ११० ॥

तत्पीरुपावष्टममं कृत्वा त्वं तावद्त्रैव प्रतिपालय यावद्हमेत-च्छब्दस्वरूपं शात्वागच्छामि । ततः पश्चाद्यथोचितं कार्यमिति । 15 पिङ्गलक आह । कि तत्र भवानगन्तुमुत्सहते । स आह । कि स्वाम्या-देशात्सङ्गत्यस्य कृत्याकृत्यमस्ति उक्तं च ।

स्वाम्यादेशात्सुभृत्यस्य न भीः संजायते कचित्। प्रविशेन्मुखमाहेयं दुस्तरं वा महार्णवम् ॥ १११ ॥ तथा च।

स्वाम्यादिष्टस्तु यो भृत्यः समं विषममेव च । मन्यते न स संघायों भूभुजा भृतिमिच्छता ॥ ११२ ॥

पिङ्गलक आह । भद्र यद्येवं तह्रच्छ शिवास्ते पन्थानः सन्त्विति । दमनकोऽपि तं प्रणम्य संजीवकशब्दानुसारी प्रतस्थे । अथ दमनके गते भयव्याङ्गलमनाः पिङ्गलकश्चिन्तयामास । अहो त शोभनं 25 कृतं भया यत्तस्य विश्वासं गत्वात्माभिप्रायो निवेदितः । कदा-चिद्दमनकोऽयमुभयवेतनो भृत्वा ममोपरि दुष्टबुद्धिः स्याद्धप्राधि-कारत्वात् । उक्तं च । ये भवन्ति महीपस्य संमानितविमानिताः।
यतन्ते तस्य नाशाय कुलीना अपि सर्वदा ॥ ११३ ॥
तत्तावदस्य चिकीर्षितं वेत्तुमन्यत्स्थानान्तरं गत्वा प्रतिपालयामि।कदाचिद्दमनकस्तमादायमां व्यापादियतुमिच्छति। उक्तं च।

जन वध्यन्ते द्यविश्वस्ता बिलिभिर्दुर्बला अपि । विश्वस्तास्त्वेच वध्यन्ते बिलिनो दुर्वलैरिप ॥ ११४ ॥ महामतिरिप प्राक्षो न विश्वासं वजेद्रिपौ । विश्वासान्त्रिवरोन्द्रेण दितेर्गर्भौ विदारितः ॥ ११५ ॥

पवं संप्रधार्य स्थानान्तरं गत्वा दमनकमवलोकयन्नेकाको तस्थौ।
10 दमनकोऽपि संजीवकसकाशं गत्वा वृषभोऽयमिति परिश्राय हृएमना
व्यिचन्तयत्। अहो शोभनमापिततम्। अनेनेतस्य संधिविग्रहद्वा
रेण मम पिङ्गलको वश्यो भविष्यतीति उक्तं च।

न कौलीन्यान्न सौहार्दान्नृपो वाक्ये प्रवर्तते । मन्त्रिणां यावदातं न व्यसनं शोक एव च ॥ ११६॥

15 सदैवापद्गतो राजा भोग्यो भवति मन्त्रिणाम् । अत एव हि वाञ्छन्ति मन्त्रिणः सापदं नृपम् ॥ ११७ ॥ यथा नेच्छति नीरोगः कदाचित्सुचिकित्सकम् । तथापद्गहितो राजा सचिवं नाभिवाञ्छति ॥ ११८ ॥

पवं विचिन्तयन्पिङ्गलकाभिमुखः प्रतस्थे । पिङ्गलकोऽपि तमान् 20 यान्तमुत्प्रेक्ष्य स्वाकारं गृहमानो यथापूर्वमवस्थितः । दमनकोऽपि पिङ्गलकसकारां गत्वा प्रणम्योपविष्टः । पिङ्गलक आह । कि दर्ध भवता तत्सत्त्वम् । दमनक आह । दर्ध स्वामिप्रसादात् । पिङ्गलको-ऽत्याह । सत्यं दर्ध भविष्यति । दमनक आह । कि स्वामिपादानाम-प्रेऽसत्यं विश्वाप्यते । उक्तं च ।

25 अपि स्वरूपमसत्यं यः पुरो वद्ति भूभुजाः देवानां च विनश्येत स द्वृतं सुमहानिप ॥ ११९ " तथा च। सर्वदेवमयो राजा मनुना संप्रकीतितः।
तस्मात्तमेव सेवेत न व्यलीकेन कार्दिचित्॥ १२०॥
सर्वदेवमयस्यापि विशेषो भूपतेरयम्।
शुभाशुभफलं सद्यो नृपादेवाद्भवान्तरे॥ १२१॥
पिक्रलक आह । सत्यं दृष्टं भविष्यति भवता । न दीनोपरि प्रमहान्तः कुष्यन्तीति न त्वं तेन निपातितः। यतः।

रुणानि नोन्मुलयाति प्रभञ्जनो
सुदूनि नीचैः प्रणतानि सर्वतः।
स्वभाव एवीन्नतचेतसामयं

महान्महत्स्वेच करोति विक्रमम् ॥ १२२ ॥

10

अपि च।

गह्यस्थलेषु मदवारिषु बद्धरागमत्तभ्रमद्भमरपादतलाहतोऽपि ।
कोपं न गच्छति नितान्तबलोऽपि नागस्तुल्ये बले तु बलवान्परिकोपमेति ॥ १२३॥

15

दमनक आह । अस्त्येवं महात्मा स वयं कृपणाः । तथापि स्वामी यदि कथयित ततो भृत्यत्वे नियोजयिम । पिङ्गलक आह सोच्छ्वासम्। किं भवाञ्हाकोत्येवं कर्तुम्। दमनक आह। किमसाध्यं बुद्धेरस्ति। उक्तं च।

न तच्छस्त्रैर्न नागेन्द्रैर्न हयैर्न पदातिभिः। 20 कार्य संसिद्धिमध्येति यथा बुध्धा प्रसाधितम्॥ १२४॥

पिक्नलक आह । यद्येवं तहांमात्यपद आरोपितस्त्वम् । अद्यप्रभृति
प्रसादिनग्रहादिकं त्वयेव कार्यमिति निश्चयः । अद्य दमनकः सत्वरं
गत्वा साक्षेपं तमिदमाह । पहोहि दुष्ट वृषभ । स्वामी पिङ्गलकस्त्वामाकारयति । किं निःशङ्को भूत्वा मुहुर्मुहुर्नदिस वृथेति । १६६
तच्छुत्वा संजीवकोऽब्रवीत् । भद्र कोऽयं पिङ्गलकः । दमनक आह ।
किं स्वामिनं पिङ्गलकमि न जानासि । तत्क्षणं प्रतिपालय । फलेन
शास्यसि । नन्वयं सर्वमृगपरिवृतो वदतले स्वामी पिङ्गलकनामा

सिंहस्तिष्ठति । तच्छुत्वा गतासुमात्मानं मन्यमानः संजीवकः परं विषादमगमत् । आहं च । भद्र भवान्साधुसमाचारो ववनपदुश्च इर्यते । तचिद् मामवर्यं तत्र नयसि तदभयदानेनात्मीयस्वामिस-काशात्मसादः कारियतव्यः । दमनक आह । मोः सत्यमभिहितं 5 भवता । नीतिरेषा । यतः ।

लभ्यते भूमिपर्यन्तः समुद्रस्य गिरेरपि। न कथंचिन्महीपस्य चित्तान्तः केनचित्कचित्॥ १२५॥ तत्त्वमत्रैव तिष्ठ यावद्हं तं समये रष्ट्रा ततः पश्चात्त्वामानयामीति । तथानुष्ठिते दमनकः पिङ्गलकसकाशं गत्वेदमाह । स्वामिन्न तत्वा-10 इतं सत्त्वं भगवतो महेशस्य वाहनभूतो वृषभ इति । मया पृष्ट इद-मूचे । श्रीमहेशेन परितुष्टेन कालिन्दीपरिसरे शब्पात्राणि चरितुं समादिष्टः। किं बहुना । मम प्रदत्तं कीडार्थे वनमिद्म्। पिङ्गलक आह सभयम् । झातं मयाधुना न देवताप्रसादं विना शष्पभोजिनो व्यालाकीणें वन एवं निःशङ्का नदन्तो भ्रमन्ति । ततस्त्वया किमभि-15 हितम्। दमनक आह। स्वामिन् एतद्रभिहितं यदेतद्वनं चण्डिका-वाहनभूतस्य पिङ्गलकस्य विषयीभूतम् । तद्भवानभ्यागतः प्रियो-ऽतिथिः। तत्तस्य सकाशं गत्वा भ्रातुक्षेद्देनैकत्र भक्षणपानविहरण-क्रियाभिरेकस्थानाश्चयेण कालो नेयः। तेनापि सर्वमेतत्प्रतिपन्नमुक्तं च सहर्षे स्वामिनः सकाशाद्भयद्क्षिणा दापयितव्येति। तदत्र 20 स्वामी प्रमाणम् । तब्लूत्वा पिङ्गलक आह । साधु सुमते साधु मन्त्रिश्रोत्रिय साधु । मम इदयेन सह संमन्त्र्य भवतेदमभिहितम् । तइत्ता मया तस्याभयदक्षिणा । परं सोऽपि मद्र्थेऽभयदक्षिणां याच-यित्वा द्वततरमानीयतामिति । अथ साधु चेद्मुच्यते ।

अन्तःसारैरकुटिलैरच्छिद्रैः सुपरीक्षितैः ।

25 मन्त्रिभिर्घार्यते राज्यं सुस्तम्भैरिव मन्दिरम् ॥ १२६ ॥ तथा च।

> मन्त्रिणां भिश्नसंधाने भिषजां सांनिपातिके । कर्मणि व्यज्यते प्रक्षा स्वस्थे को वा न पण्डितः ॥ १२७ ॥

25

दमनकोऽपि तं प्रणम्य संजीवकसकारां प्रस्थितः सहर्षमिनतय-धदात्मप्रसादसंमुखो नः स्वामी वचनवशगश्च संवृत्तस्तन्नास्ति धन्यतरो मम। उक्तं च।

अमृतं शिशिरे वहिरमृतं प्रियदर्शनम्।

अमृतं राजसंमानममृतं श्लीरभोजनम् ॥ १२८॥

अथ संजीवकसकाशमासाध सप्रश्रयमुवाच । मो मित्र प्राधितो-ऽसौ मया भवद्धें स्वाम्यभयप्रदानम् । तद्विश्रव्धं गम्यतामिति । परं त्वया राजप्रसादमासाध मया सह समयधर्मेण वर्तितव्यम् । न गर्वमासाध स्वप्रभुतया विचरणीयम् । अहमपि तव संकेतेन सर्वी राज्यधुरममात्यपद्वीमाश्रित्योद्धरिष्यामि । एवं कृते द्वयोरण्यावयो 10 राज्यस्मीर्भोग्या भविष्यति । यतः ।

आसेटकस्य धर्मेण विभवाः स्युर्वशे नृणाम् । नृप्रजाः प्रेरयत्येको हन्त्यन्योऽत्र मृगानिव ॥ १२९ ॥ तथा च ।

यो न पूजयते गर्वादुत्तमाधममध्यमान् । अपासन्नान्स मान्योऽपि भ्रज्यते दन्तिलो यथा ॥ १३० ॥ संजीवक आह । कथमेतत् । सोऽब्रवीत् ।

## कथा ३.

अस्यत्र धरातले वर्धमानं नाम नगरम् । तत्र दन्तिलो नाम नाना-भाण्डपितः सकलपुरनायकः प्रतिवसति स्म । तेन पुरकार्यं नृप-<sup>20</sup> कार्ये च कुर्वता तृष्टिं नीतास्तत्पुरवासिनो लोका नृपितिश्च । किं बहुना । न कोऽपि तादक्चतुरो दृष्टो नापि श्रुतो वेति । अथवा सत्यमेतदुक्तम् ।

नरपितहितकर्ता द्वेष्यतां याति लोके जनपदहितकर्ता त्यज्यते पार्थिवेन्द्रैः । इति महित विरोधे वर्तमाने समाने नृपितजनपदानां दुर्लभः कार्यकर्ता ॥ १३१ ॥ अधैवं गच्छति काले दन्तिलस्य कदाचिद्विवाहः संप्रवृत्तः। तत्र तेन सर्वे तत्युरवासिनो राजसैनिधिलोकाश्च संमानपुरःसरमामन्त्र्य चस्त्रादिभिः सत्कृताः। ततो विवाहानन्तरं राजा सान्तःपुरः स्वगृह-मानीयाभ्यिचतः। अथ तस्य नृपतेर्गृहसंमार्जनकर्ता गोरम्भो नाम इराजसेवको गृहायातोऽपि तेनानुचितस्थान उपविष्टो विकायार्धचन्द्रं दत्त्वा निःसारितः। सोऽपि ततः प्रभृति निःश्वसन्त्रपमानान्न रात्रि-मपि दोते। कथं मया तस्य भाण्डपते राजप्रसादहानिः कर्तव्येति चिन्तयन्नास्ते। किमनेन वृथा द्यारिरद्योषेण। न किंचिन्मया तस्या-पकर्तु दाक्यमिति। अथवा साध्विदमुच्यते।

10 यो ह्यपकर्तुमशकः कुप्यति किमसौ नरोऽत्र निर्लकः।
उत्पतितोऽपि हि चणकः शकः कि भ्राष्ट्रकं मङ्कुम् ॥ १३२ ॥
अथ कदाचित्प्रत्यूषे योगनिद्रां गतस्य राज्ञः शय्यान्ते मार्जनं
कुर्विन्निदमाह। अहो दन्तिलस्य महङ्गृष्टत्वं यद्राजमहिषीमालिङ्गति।
तच्छुत्वा राजा ससंभ्रममुत्थाय तमुवाच। भो गोरम्भ सत्यमेतद्य15 द्वेवी दन्तिलेनालिङ्गितेति। गोरम्भः प्राह। देव रात्रिजागरेण द्यूतासकस्य मे बलान्निद्रा समायाता। तन्न वेचि कि मयाभिहितम्।
राजा सेष्यं स्वगतम्। एष तावदस्मद्रृहेऽप्रतिहतगितस्तथा दन्तिलोऽपि। तत्कदाचिद्नेन देवी समालिङ्ग्यमाना दृष्टा भविष्याति।
तेनेद्ममिहितम्। उक्तं च।

20 यहाञ्छित दिवा मत्यों वीक्षते वा करोति वा। तत्स्वप्रेऽपि तद्भयासाद्भूते वाथ करोति वा॥ १३३॥ तथा च।

> शुभं वा यदि वा पापं यन्नृणां हृदि संस्थितम्। सुगूढमपि तज्न्नेयं स्वप्नवाक्यात्तथा मदात्॥ १३४॥

25 अथवा स्त्रीणां विषये कोऽत्र संदेहः । जल्पन्ति सार्धमन्येन पश्यन्त्यन्यं सविभ्रमाः । इत्रतं चिन्तयन्त्यन्यं प्रियः को नाम योषिताम् ॥ १३५ ॥ पकेन स्मितपाटलाधरक्यो जल्पन्त्यनल्पाक्षरं वीक्षन्तेऽन्यमितःस्फुटत्कुमुदिनीफुल्लोल्लस्लोखनाः । दूरोदारचरित्रचित्रविभवं ध्यायन्ति चान्यं धिया केनेत्थं परमार्थतोऽर्थवदिव प्रेमास्ति वामभुवाम् ॥ १३६ ॥

तथा च l <sup>5</sup>

नाग्निस्तृत्यति काष्टानां नापगानां महोद्धिः। नान्तकः सर्वभूतानां न पुंसां वामलोचना ॥ १३७॥ रहो नास्ति क्षणो नास्ति नास्ति प्रार्थयिता नरः। तेन नारद नारीणां सतीत्वमुपजायते ॥ १३८॥ यो मोहान्मन्यते मुढो रक्तेयं मम कामिनी। 10 स तस्या वशगो नित्यं भवेत्की डाशकुन्तवत् ॥ १३९ ॥ तासां वाक्यानि इत्यानि स्वल्पानि सुगुरूण्यपि। करोति यः कृतैर्छोके रुघुत्वं याति सर्वतः ॥ १४० ॥ स्त्रियं च यः प्रार्थयते संनिकर्षे च गच्छति। ईषच कुरुते सेवां तमेवेच्छन्ति योषितः ॥ १४१ ॥ 15 अनर्थित्वान्मनुष्याणां भयात्परिजनस्य च। मर्यादायाममर्यादाः स्त्रियस्तिष्ठन्ति सर्वदा ॥ १४२ ॥ नासां कश्चिदगम्योऽस्ति नासां च वयसि स्थितिः। विरूपं रूपवरतं वा पुमानित्येव भुञ्जते ॥ १४३ ॥ रक्तोऽभिजायते भोग्यो नारीणां शाटको यथा। 20 घृष्यते यो दशालम्बी नितम्बे चिनिवेशितः ॥ १४४ ॥ अलक्को यथा रक्तो निष्पीड्य पुरुपस्तथा। अबलाभिर्बलाद्वकः पादमुले निपात्यते ॥ १४५ ॥

पवं स राजा बहुविधं विलप्य तत्प्रभृति दन्तिलस्य प्रसादपरा-ङ्कुबः संजातः । किं बहुना । तस्य राजद्वारे प्रवेशो निवारितः 125 अथ दन्तिलः प्रसादपराङ्गुबं राजानमवलोक्य चिन्तयामास ।

कोऽर्थान्प्राप्य न गविंतो विषयिणः कस्यापदोऽस्तंगताः स्त्रीभिः कस्य न खण्डितं भुवि मनः को नाम राज्ञां प्रियः।

कः कालस्य न गोचरान्तरगतः कोऽथीं गतो गौरवं को वा दुर्जनवागुरासु पतितः क्षेमेण यातः पुमान् ॥१४६॥ काके शौचं यूतकारे च सत्यं

सर्पे श्लान्तिः स्त्रीषु कामोपशान्तिः। क्लोबे धैर्ये मद्यपे तत्त्वचिन्ता

राजा मित्रं केन इष्टं श्रुतं वा ॥ १४७ ॥

अपरं मयास्य भूपतेरथवान्यस्यापि राजसंबन्धिनः स्वप्नेऽपि नानिष्टं कृतम् । तिक्समेतत् । एवं तं दन्तिलं राजद्वारे विष्किम्भितं विलोक्य संमार्जनकर्ता गोरम्भो विष्ठस्य द्वारपालानिद्दम् वे । भो भो 10 द्वारपालाः राजप्रसादाधिष्ठितोऽय दन्तिलः स्वयं निष्ठहानुष्रहकर्ता च । तद्देन निवारितेन यथाहं तथा यूयमप्यर्थचन्द्रभाजिनो भवि-ष्यथ । तच्छुत्वा दन्तिलिश्चन्तयामास । नूनिमद्मेतस्य गोरम्भस्य चेष्टितम् । अथवा साध्विद्मुच्यते ।

अकुलीनोऽपि मूर्जोऽपि भूपालं योऽत्र सेवते । 15 अपि संमानहीनोऽपि स सर्वत्रापि पूज्यते ॥ १४८ ॥ अपि कापुरुषो भीरुः स्याचेत्रृपतिसेवकः । यदामोति फलं लोकात्तस्यांशमपि नो गुणी ॥ १४९ ॥

पवं स बहुविधं विलप्य विलक्षानन उद्वेगद्भतप्रभावः स्वगृहं गत्वा निशामुखे गोरम्भमाहूय वस्त्रयुगलेन संमान्येदमुवाच । भद्र 20 मया तदा त्वमनुचितस्थाने राजासन उपविधो भर्त्सयित्वापमानितो न रागात्त्वं निःसारितः । सोऽपि स्वर्गराज्योपमं तद्वस्त्रयुगलमासाद्य परं परितोषं गत्वा तमुवाच । भोः श्लेष्ठिन्क्षान्तं मया ते तत् । अस्य कृतसंमानस्य पश्य मे बुद्धिप्रभावं राजप्रसादं च । एवमुक्त्वा सप-रितोषं निष्कान्तः । साधु चेदमुच्यते ।

25 स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यधोगतिम् । अहो सुसहशी चेष्टा तुलायप्टेः खलस्य च ॥ १५० ॥ अथ गोरम्भस्तत्रेच गत्वा योगनिद्रां गतस्य राज्ञः संमार्जनिकयां कुर्वन्निदमाह । अहो अविवेकोऽस्मद्भपतेर्यत्युरीषोत्सर्गे कुर्वश्चिभेटी- मक्षणं करोति । तच्छुत्वा राजा सविस्मयं तमुवास । दे रे गौरम्भ किममस्तुतं लपित । यहकर्मकरत्वास्वां न म्याणाव्यामि । कि त्यरा कदाप्यहमेवंविधं कर्म समास्वरम्हः । सोऽमधीत् । देव प्तासक्या राजिजागरणेन संमार्जनं कुर्वाणस्य मम बलाचिद्रा समावाता । तयाविष्टेन किचिज्जविपतम् । तस्र वेधि । तत्मसावं करोतु स्वामी ६ मे परवशस्येति । एवं राजा श्रुत्वा चिनिततवाम्यम्मयाजम्म पुरीचोन्स्मर्गे कुर्वता कदापि चिमेटिका न मिसता । तथ्यायं म्यतिकरोन्द्रसंगाव्यो ममानेन व्याहतस्तथा दन्तिलस्यापीति निभ्धयः । तन्मया न युक्तं कृतं बत्स वराकोऽपमानितः । न ताहकपुरुवाणामेवंविधं चेष्टितं संमाव्यते । तस्याप्रसादेन राजकृत्यानि सर्वाण्यपि शिथि-10 लतां वजनित । एवमनेकथा विमुद्द्य दन्तिलमाद्र्य निजाक्षवस्थाम-रणादिभिः संयोज्य स्वाधिकारे नियोजयामास ॥

भतोऽहं ब्रवीमि यो न पूजवते गर्धाविति।

संजीवक आहं भद्र एवमेवैतत् । यज्ञवताभिहितं तदेश अवा कर्तव्यमिति । यवमभिहितं दमनकस्तमादाय पिक्वळकसकादामग-15 मत् । आहं च । देव पण मया सं संजीवक आनीतः । देवोऽधुना ममाणम् । संजीवकोऽपि तं साद्रं मणम्यामतः सविनवं स्थितः । पिक्वळकोऽपि तस्य पीनायतककुत्रतो नककुित्रशालंकतं दक्षिणपाण्यमुपिर दस्या मानपुरःसरमुवाच । भिष भवतः शिवम् । कुतस्त्व-मस्मिन्वने विजने समायातोऽसि । तेनाप्यातमकुत्तानः कियतः । १०० यथा वर्धमानेन सह वियोगः संजातस्तया सर्वे निवेदितम् । यत-च्छुत्वा पिक्वळकः साद्रतरं तमुवाच । ययस्य न भेतव्यम् । मञ्जु-जपज्ञरपिरिक्षितेन वयेच्छं त्वयाभुना वर्तितव्यमन्यच नित्रं मत्स-मीपवर्तिना माव्यं यतः कारणाइह्वपायं रौद्रसस्वनिवेदितं वनं गुद्ध-णामि सत्त्वानामसेष्यं कृतः शप्यमोजिनाम् । यवमुक्त्वा सक्छम्-१४० गपरिसृतो यमुनाकच्छमवतीर्योदकप्रहणं कृत्वा स्वेष्ण्या तदेच वनं प्रविद्या यमुनाकच्छमवतीर्योदकप्रहणं कृत्वा स्वेष्ण्या तदेच वनं प्रविद्या वर्षावद्या करव्यक्रम्मकिविद्यासराज्यमारः संजीवकेम सह स्रुभावितगोद्यासन्वस्त्रम्मकानिक्षप्रसराज्यमारः संजीवकेम सह स्रुभावितगोद्यासन्वस्त्रम्मकानिक्षप्रसराज्यमारः संजीवकेम सह स्रुभावितगोद्यासन्वस्त्रम्मकानिक्षप्रसराज्यभारः संजीवकेम

ं 'यहच्छेथाव्युपनर्त सङ्गत्सञ्जनसंगतम् । " भवत्यजरमस्यन्तं नाभ्यासकमभीक्षते ॥ १५१ 🛭 ें संजीवकेबाय्यनेकशास्त्रावगाहनादुत्पन्नबुद्धिप्रागरुभ्येन स्वर्तेपरे-वाहोभिन्द्रैदमतिः विन्नलको धीमांस्तया कृतो यथारण्यधर्माहियोज्य र्अं त्राज्यधर्वे नियोजितः । शेषः सर्वोऽपि सृगजनो दूरीभूतस्तिष्ठति । कारटकदमनकायपि प्रवेशं न लभेते । अन्यस सिंहपराक्रमाभावा-'त्सवींऽपि मृगजनः क्षुधाविष्टः कांदिशीकः संवृत्तः। उक्तं च। फलहोनं मृपं भृत्याः कुलीनमपि चोन्नतम्। ं संत्यज्याम्यत्र गच्छन्ति शुष्कं वृक्षमिवाण्डजाः॥ १५२॥ (10) तथा च। 🗥 अपि संमानसंयुक्ताः कुलीना भक्तितत्पराः। वृत्तिभङ्गान्महीपालं त्यक्त्वा यान्ति सुसेवकाः ॥ १५३॥ अन्यम् । कालातिक्रमणं वृत्तेयों न कुर्वीत भूपतिः। कदाचित्रं न मुञ्जन्ति भर्तिसता अपि सेवकाः ॥ १५४ ॥ तथा न केवलं सेवका एवेत्थं भवन्यासंसारं समस्तमेतज्ञगद्पि ताबस्रभणार्थे सामादिभिरुपायैस्तिष्ठति । तद्यथा । 🥶 ंदेशामासुपरि क्ष्मापा आतुराणां चिकित्सकाः । विणिजो प्राहकाणां च मूर्खाणामपि पण्डिताः ॥ १५५ ॥ प्रमादिनां तथा चौरा भिक्षुका गृहमेथिनाम्। ·गणिकाः कामुकानां च सर्वलोकस्य शिल्पिनः ॥ १५६ ॥ सामादिसज्जितैः पारौः प्रतीक्षन्ते दिवानिशम्। भुअते च यथाशकि जलजाअलजा यथा॥ १५७॥ अथवा साध्विदमुच्यते । 🎎 25' 🦈 सर्पाणां च खलानां च परद्रव्यापहारिणाम् । अभिप्राया न सिष्यन्ति तेनेदं वर्तते जगत्॥ १५८॥ 🌣 🐃 अनुं धाञ्छति शाम्भवो गणपतेराखुं श्रुधार्तः फणी

🧺 ते 🕱 की ब्रारियोः विासी मिरिस्तुतासिहोऽपि नागादानम् ।

इत्यं यत्र परिम्रहस्य घटना शस्मोरिष स्याप्नृहे क्ष्या क्ष्यं तमान्यस्य कथं न मावि जगतो यस्मात्स्व क्षयं हि छत्॥१५९॥ ततः श्चात्सामकण्ठौ परस्परं करटकष्मनकौ सन्त्रयेते । तत्र दमनको धूते । मद्र भावां तावद्मधानतां गतौ । एव पिन्नककः संजीवकानुरक्तः स्वव्यापारपराख्युकः स्थितः । सर्वोजपि परिज्ञते ठ गतः । तत्रिंक क्रियते । करटक आह । यद्यपि त्वदीयवचनं न करोति तथापि स्वामी स्वदोषनाशाय वाच्यः । उक्तं च ।

अशृण्वन्नपि बोद्धव्यो मन्त्रिभिः पृथिवीपतिः। यथा स्वदोषनाशाय विदुरेणाम्बिकास्रतः॥ १६०॥

तथा च।

10

मदोन्मत्तस्य भूपस्य कुञ्जरस्य च गच्छतः । उन्मार्गे बाच्यतां यान्ति महामात्राः समीपगाः ॥ १६१ ॥ तत्त्वयैव राष्पभोजी स्वामिनः सकाशमानीतः । तत्स्वहस्तेना-क्नाराः कर्षिताः । दमनक आह । सत्यमेतत् । ममायं दोषो न स्वामिनः । उक्तं च ।

जम्बुको हुडुयुद्धेन वयं चाषाढभूतिना। नापिती परकार्येण त्रयो दोषाः स्वयंक्तताः॥ १६२॥ करटक आह। कथमेतत्। सोऽब्रवीत्।

### कथा ४.

अस्ति करिमिश्चद्विविकप्रदेशे मठायतनम् । तत्र देक्शर्मा नाम 20 परिवाजकः प्रतिवस्ति स्म । तस्यानेकसाधुजनद्त्तस्स्मवस्विक-यवशात्कालेन महती वित्तमात्रा संजाता । ततः स न कस्यविद्वि-श्वसिति । नक्तिनं कक्षान्तरात्तां मात्रां न मुञ्जति । अर्थवा साधु चेदमुच्यते ।

अर्थानामजेने दुःसमर्जितानां च रक्षणे। आये दुःसं व्यये दुःसं धिगर्थाः कष्टसंभयाः ॥ १६६ ॥

25

अधाचाढभूतिर्गाम परिवचापहारकस्तामर्थमात्रां तस्य कक्षान्तर-गतां स्वस्थित्वा व्यक्षिन्तयत्। कथं मयास्थेयमर्थमात्रा हर्तव्येति। सद्त्र मठे तावहृदशिलासंचयवशाद्गित्तिभेदोऽपि नास्त्युचैस्तर-स्वाच द्वारेण प्रवेशो नास्ति तद्यं मायावचनैर्विश्वास्य च्छात्रतां

ठ बजामि येन स विश्वस्तः कदाचित्रिश्वासमेति । उक्तं च । नाविदग्धः प्रियं वृयात्स्फुटवक्ता न वञ्चकः ।

निःस्पृहो नाधिकारी स्यामाकामी मण्डनप्रियः ॥ १६४ ॥

पवं निश्चित्व तस्यान्तिकमुपगम्यों नमः शिवायेति प्रोचार्य

स्ताहाम् प्रणम्य सप्रश्रयमुवाच । भगवन् असारः संसारोऽयं गिरि
10 नदीवेगोपमं यौवनं तृणाग्निसमं जीवितं शरदश्चच्छायासदशा भोगाः

स्वासदशो मित्रपुत्रकलत्रभृत्यवर्गसंयोगः । एवं मया सम्यक्परि-

इतम् । तिक कुर्वतो मे संसारसमुद्रोत्तरणं भविष्यति । तच्छुत्वा स साइरमाह । वत्स धन्योऽसि यत्प्रथमे वयस्येवं विरिक्तभावः । उक्तं स ।

15 पूर्वे वबिस यः शान्तः स शान्त इति मे मितः । भातुषु झीयमाणेषु शमः कस्य न जायते ॥ १६५ ॥ भावौ चित्ते ततः काये सतां संपद्यते जरा । भसतां तु पुनः काये नैव चित्ते कदाचन ॥ १६६ ॥ यव मां संसारसागरोत्तरणोपायं पुच्छसि तच्छ्रयताम् ।

20 श्रुद्धो वा यदि वान्योऽपि चण्डालोऽपि जटाघरः । दीक्षितः दिवमन्त्रेण सभस्माङ्गी दिवो भवेत् ॥ १६७ ॥ वडक्षरेण मन्त्रेण पुष्पमेकमपि स्वयम् ।

लिइस्य मूर्भि यो द्याघ स भूयोऽभिजायते ॥ १६८ ॥
तब्दुत्वाषाढभूतिः पादौ गृहीत्वा सप्रश्रयमिदमाह । भगवन्दी25 स्या मेऽनुप्रहं कुरु । ततो देवशर्माह । वत्स अनुप्रहं ते करिष्यामि
परंतु रात्रौ त्वया मठमध्ये न प्रवेष्टब्यं यत्कारणं निःसङ्गता यतीनां
बुज्यते तब ममापि च । उक्तं च ।

दुर्मेन्त्राभृपतिर्विनश्यति यतिः सङ्गात्सुतो लालना-विमोऽनभ्ययनारकुलं कुतनयात्क्षेदः प्रधासाक्षयात् । मैत्री बामणयात्समृद्धिरनयाच्छीलं सलोपासना-

त्स्री गर्बोद्नवेक्षणाद्पि कृषिस्त्यागात्प्रमादाखनम् ॥१६९॥ तस्वया वतप्रहणानन्तरं मठद्वारे तृणकुटीरके शयनीयम्। स चाह । भगवन्भवदादेशः प्रमाणम् । परत्र हि तेन प्रयोजनम् । अध कृतशयनसमयं देवशर्मात्रप्रहं कृत्वा शास्त्रोक्तविधिना शिष्यतामन- ठ यत्। सोऽपि हस्तपादावमर्दनादिपरिचर्यया तं परितोषमनयत्। पुनस्तथापि मुनिः कक्षान्तरान्मात्रां न मुश्चति । अथैवं गच्छति काल आषादभृतिश्चिन्तयामास । अहो न कर्थचिदेष मे विश्वास-मेति । तर्तिक दिवापि शस्त्रेण मारयामि किंवा विषं प्रयच्छामि किंवा पशुमिव व्यापादयामीति । एवं चिन्तयतस्तस्य देवशर्मणोऽपि 10 शिष्यपुत्रः कश्चित्परिभ्रमन्नामन्त्रणाय समायातः। आह च भगष-न्पवित्रारोपणकृते मम गृहमागम्यतामिति । तच्छृत्वा देवरामीपाढ-भूतिना सह हृष्टमनाः प्रस्थितः । अथैवं गच्छतोरप्रे काचिन्नदी समायाता । तां दृष्टा मात्रां कक्षान्तराद्वतार्य कन्थामध्ये सुगुप्तां निधाय सात्वा देवार्चनं विधाय तद्नन्तरमाषाढभूतिमिद्माह । 15 भो आषाढभूते यावदहं पुरीषोत्सर्ग विधायागच्छामि तावदेषा कन्था योगेश्वरस्य सावधानेन रक्षणीया । इत्युक्त्वा गतः । आषा-ढभूतिरिप तस्मिन्नदर्शनीभूते मात्रामादाय सत्वरं प्रस्थितः । देव-शर्मापि च्छात्रगुणानुरञ्जितमनाः सुविश्वस्तो यावदुपविष्टस्तिष्ठति तावत्सुवर्णरोमदेहयूथमध्ये हुडुयुद्धमपश्यत् । अथ रोषवशाद्धुदुय्-20 गलस्य दूरमपसरणं कृत्वा भूयोऽपि समुपेत्य ललाटपट्टाभ्यां प्रह-रतो भूरि रुधिरं पतित । तच जम्बुको जिह्नालौल्याद्रक्नभूमि प्रवि-इयास्वादयति । देवरार्मापि विलोक्याचिन्तयत् । अहो मन्दमतिरयं जम्बुकः । यदि कथमप्यनयोः संघट्टे पतिष्यति तसूनं मृत्युमेष्य-तीति तर्फयामि । अत्रान्तरे तथैव रक्तास्वादनलौल्यान्मध्ये प्रविद्यां-25 स्तयोः शिरःसंपाते पतितो मृतश्च शृगालः । देवशर्मापि तं शोच-मानो मात्रामुद्दिश्य शनैः शनैः प्रस्थितो यावदाषाढमूर्ति न पश्यति ततस्रोत्युक्येन शौचं विभाय यावत्कन्थामालोक्तयति तावन्मात्रां न

25

पश्यति । ततश्च हा हा मुषितोऽस्मीति जल्पन्पृथिवीतले निपपात ।
ततः क्षणाचेतनां लब्ध्वा भूयोऽपि समुत्याय फूत्कर्तुमार्ण्यः । भो
आषादभूते क मां वश्चयित्वा गतोऽसि । तद्देहि मे प्रतिवचनम् । एवं
बहु विल्प्य तस्य पद्यद्धतिमन्वेषयञ्दानैः दानैः प्रस्थितः । एवं स गच्छन्संध्यासमये कंचिद्राममाससाद । अथ तस्माद्रामात्कश्चित्कौ-लिकः सभायों मद्यपानकृते समीपवर्तिनि नगरे प्रस्थितः । देवदा-मापि तमालोक्य प्रोवाच । भो भद्र वयं सूर्योढा अतिथयस्तवा-नितकंप्राप्ताः न कमप्यत्र ग्रामे जानीमः। तद्गृह्यतामितिथिधर्मः। उक्तं च।

संप्राप्तो योऽतिथिः सायं स्योंढो गृहमेधिनाम्।
पूजया तस्य देवत्वं लभन्ते गृहमेधिनः॥ १७०॥
तथा च।

तृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च स्नृता । सतामेतानि हम्येषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ १७१ ॥ स्वागतेनाग्नयस्तृप्ता आसनेन दातऋतुः ।

15 पादशौचेन गोविन्दो अर्घ्याच्छम्भुस्तथातिथेः॥१७२॥
कौलिकोऽपि तच्छुत्वा भार्यामाह। प्रिये गच्छ त्वमतिथिमादाय
गृहं प्रति। पादशौचभोजनशयनादिभिः सत्कृत्य त्वं तत्रैव तिष्ठ।
अहं तव कृते प्रभूतमासवमानेष्ये। प्रवमुक्त्वा प्रस्थितः। सापि
भार्या पुंश्चली तमादाय प्रहसितवदना देवदन्तं ध्यायन्ती गृहं
20 प्रतस्थे। अथवा साधु चेदमुच्यते।

दुर्दिचसेऽसितपक्षे दुःसंचारासु नगरवीथीषु । पत्यौ विदेशयाते परं सुखं जघनचपलायाः ॥ १७३ ॥ तथा च ।

पर्यद्भेष्वास्तरणं पितमनुकूछं मनोहरं शयनम् ।
तृणमिव छघु मन्यन्ते कामिन्यभौर्यरतसुन्धाः ॥ १७४ ॥
तथा च ।

केलिः प्रदहति मर्जां श्रङ्गारोऽस्थीनि चाटवः कटवः । बन्धक्याः परितोषो न स्यादनभीष्टदंपस्योः॥ १७५॥

कुलपतनं जनगर्ही बन्धनमपि जोवितव्यसंदेहम्। अङ्गीकरोति तत्क्षणमबला परपुरुषसंरका॥ १७६॥

अथ सा गृहं गत्वा देवरामंणे गतास्तरणां भग्नां खर्द्रां समर्प्ये-दमाह। मो भगवन्यावदृहं प्रामादागतां स्वसखीं संभाव्य द्रुतमाग-च्छामि तावत्त्वया मद्गृहेऽप्रमत्तेन भाव्यम्। एवमभिधाय शृङ्गार- 5 विधि विधाय यावदेवदृत्तमुद्दिश्य वजाति तावत्संमुखो मद्दिद्धलाङ्गो मुक्तकेशः पदे पदे स्खलन्गृहोतमद्यभाण्डस्तस्याः पितः समायातः। तं च दृष्ट्रा सा द्रुततरं व्याधुट्य स्वगृहं प्रविश्य मुक्तशृङ्गारा यथा-पूर्वमभवत्। कोलिकोऽपि तां कृताद्भृतशृङ्गारां पलायमानां विलोक्य प्रागेव कर्णपरंपरया तस्या अपवादश्रवणात्श्चिमितहृद्यः स्वाकारं 10 निगृहमानः सदैवास्ते। ततश्च तथाविधं चेष्टितमवलोक्य दृष्टप्रत्ययः कोथवश्यो गृह प्रविश्य तामाह। पुंश्चलि क प्रस्थितासि। सा प्रोवाच। अदं त्वत्सकाशादागता न कुत्रचिक्रिर्गता। तर्तिक मद्यव-शादप्रस्तुतं वदसि। अथवा साधु चेद्मुच्यते।

वैकल्यं धरणीपातमयथोचितजल्पनम् । संनिपातस्य चिह्नानि मद्यं सर्वाणि द्शेयेत् ॥ १७७ ॥ करस्पन्दोऽम्बरत्यागस्तेजोहानिः सरागता । चारुणीसङ्गजावस्था भानुनाप्यनुभूयते ॥ १७८ ॥

सोऽपि तच्छुत्वा प्रतिकृत्वचनं वेषविपर्ययं चावलोक्य तामाह।
'पुंश्चिलि चिरकालान्मया श्रुतस्तवापवादः। तद्य स्वयं संजातप्रत्य-20
यस्तव यथोचितं निग्रहं करोमीत्यिभिधाय लगुडप्रहारैस्तां जर्जरीक्षतदेहां विधाय स्थूणया सह दृढबन्धनेन बद्धा सोऽपि मदविह्वलो
निद्रावशमगमत्। अत्रान्तरे तस्याः सखी नापिती कौलिकं निद्रावश्चगतं विश्वाय तां गत्वेदमाह। स्रत्थि स देवद्सस्तिस्मन्स्थाने त्वां
प्रतीक्षते तच्छीद्यं गम्यतामिति। सा चाह। पश्य मेऽवस्थाम्। 25
तत्कथं गच्छामि। ब्रूहि गत्वा तं कामिनं यदत्रावसरे न त्वया सह
संगमः। सा श्राह। स्रिक्ष मा मैवं वद्। नायं कुलटाधर्मः। उक्तं च।

विषयसस्वादुफलम्हणव्यवसायनिश्चयो येषाम् । उष्ट्राणामिव तेषां मन्येऽहं शंसितं जन्म ॥ १७९॥ तथा च ।

संदिग्धे परलोके जनापवादे च जगित बहुचित्रे।
स्वाधीने पररमणे धन्यास्तारुण्यकलभाजः॥ १८०॥
सन्यक्षा

यदि भवति दैवयोगात्पुमान्विरूपोऽपि बन्धकी रहसि । न तु क्रच्छादपि भद्रं निजकान्तं सा भजत्येव ॥ १८१ ॥

साब्रवीत् । यद्येवं तर्हि कथं दृढवन्थनेन बद्धा सती तत्र गच्छामि

10 संनिहितश्चायं पापात्मा मत्पतिः । नापित्याह । सखि मद्विह्नलोऽयं
सूर्यकरस्पृष्टः प्रबोधं यास्यति । तद्दहं त्वामुन्मोचयामि । मामात्मस्थाने बद्धा द्रुततरं देवदत्त संभाव्यागच्छ । साब्रवीत् । एवमस्त्विति । तद्दनु सा नापिती तां स्वसर्खी बन्धनाद्विमोच्य तस्याः
स्थाने यथापूर्वमात्मानं बद्धाः तां देवदत्तसकादो संकेतस्थानं प्रेषि-

- 15 तवती । तथानुष्ठिते कौलिकः कस्मिश्चित्क्षणे समुत्थाय किंचिद्वत-कोपो विमद्स्तामाह । हे परुषवादिनि यद्घप्रभृति गृहान्निष्क्रमणं न करोषि न च परुषं वद्सि ततस्त्वामुन्मोचयामि । नापित्यपि स्वरभेदभयाद्यावन्न किंचिद्वे तावत्सोऽपि भूयो भूय इदमेवाह । अथ सा यावत्मत्युत्तरं न प्रयच्छिति तावत्तेन कुपितेन तीक्षणशास्त्र-
- 20 मादाय तस्या नासिकाच्छेदोञ्कारि । आह च रे पुंश्चित तिष्ठेदानीं न त्वां भूयस्तोषियण्यामीति विल्य्य पुनरिप निद्रावशमगमत् । देवशर्मापि वित्तनाशात्श्चत्क्षामकण्ठो नष्टनिद्रस्तत्सर्वे स्नीचरित्रमप-रूपत् । सापि कौलिकभार्या स्वेच्छ्या देवदत्तेन सह सुरतसुखम-तुभूय करिंमश्चित्क्षणे स्वगृहमागत्य नापितीमिदमाह । अपि शिवं
- 25 भवत्याः । नायं पापात्मा मम गताया उत्थितः । नापित्याह । शिवं नासिकया विना शेषस्य शरीरस्य । तहुतं मां मोचय यावकायं पश्यित येन स्वगृहं गच्छामीति । तथानुष्ठिते भूयोऽपि कौलिक उत्थाय तामाह । पुंक्षिल किमद्यापि न वहसि । कि भूयोऽप्यतो

दुष्टतरं कर्णच्छेदादिनिग्रहं करोमि। अथ सा सकीपं साधिक्षेपमि-दमाह। धिग्मूढ को मां महासतीं धर्षयितुं व्यङ्गयितुं च समर्थः। ततः श्रण्वन्तु सर्वे लोकपालाः।

> आदित्यचन्द्रावनिलोऽनलश्च चौर्भूमिरापो हृदयं यमश्च। अहश्च रात्रिश्च उमे च संध्ये धर्मोऽपि जानाति नरस्य वृत्तम्॥ १८२॥

5

25

तद्यदि मम सतीत्वमस्ति मनसापि परपुरुषो नाभिरुषितस्ततो देवा भूयोऽपि मे नासिकां ताद्दशूपामक्षतां कुर्वन्तु । अथवा यदि मम चित्ते परपुरुषस्य भ्रान्तिरपि भवति ततो मां भस्मसान्नश्चन्तु । एव- 10 मुक्त्वा भूयोऽपि तमाह । भो दुरात्मन्पश्य मे सतीत्वप्रभावेण ताद-गेव नासिका संवृत्ता । अथासाबुल्मुकमादाय यावत्पश्यति तावत्त-द्रूपां नासिकां च भूतले रक्तप्रवाहं च महान्तमपश्यत् । अथ स विस्मितमनास्तां बन्धनाद्विमुच्य शय्यायामारोप्य च चाद्धशतैः पर्य-तोषयत् । देवशर्मापितं सर्ववृत्तान्तमालोक्य विस्मितमना इदमाह । 15

शम्बरस्य च या माया या माया नमुचेरिष । बलंः कुम्भीनसेश्चेव सर्वास्ता योषितो विदुः ॥ १८३ ॥ हसन्त प्रहसन्त्येता रुदन्तं प्ररुदन्त्यिष । अप्रियं प्रियवाक्येश्च गुर्हन्ति कालयोगतः ॥ १८४ ॥ उशना वद यच्छास्रं यश्च वद बृहस्पतिः । 20 स्त्रीबुद्धा न विशेष्येत तस्माद्रश्च्याः कथं हि ताः ॥ १८५ ॥ अनृतं सत्यमित्याहुः सत्यं चापि तथानृतम् । इति यास्ताः कथं धीरैः संरक्ष्याः पुरुषेरिह ॥ १८६ ॥

अन्यत्राप्युक्तम्।

नातिप्रसङ्गः प्रमदासु कार्यो नेच्छेद्धलं स्त्रीषु विवर्धमानम् । अतिप्रसक्तेः पुरुषेर्यतस्ताः क्रीडन्ति काकैरिष दूनपक्षैः ॥ १८७॥ सुमुखेन वदन्ति बल्गुना प्रहरन्त्येव शितेन चेतसा।

मधु तिष्ठति वाचि योषितां हृदये हालहलं महिह्रषम् ॥१८८॥
भत एव निपीयतेऽधरो हृदयं मुष्टिमिरेव ताड्यते।
पुरुषेः सुखलेशवश्चितैर्मधुलुब्धेः कमलं यथालिभिः ॥ १८९॥
कार्कश्चं स्तनयोर्हशोस्तरलतालीकं मुखे हृश्यते
कौटिल्यं कचसंचये प्रवचने मान्धं त्रिके स्थूलता।
भिह्त्वं हृदये सदैव कथितं मायाप्रयोगः प्रिये
यासां दोषगणो गुणा मृगहशां ताः किं नराणां प्रियाः॥१९०॥
अपि च।

10 आवर्तः संशयानामविनयभवनं पत्तनं साहसानां
दोषाणां संविधानं कपटशतमयं क्षेत्रमप्रत्ययानाम् ।
दुर्घाद्यं यन्महद्भिनरवरवृषभैः सर्वमायाकरण्डं
स्त्रीयन्त्रं केन लोके विषममृतमयं धर्मनाशाय सृष्टम् ॥ १९१॥
एता हसन्ति च रुदन्ति च कार्यहेतो-

र्विश्वासयन्ति च परं न च विश्वसन्ति । तस्मान्नरेण कुलशीलवता सदैव नार्यः इमशानघटिका इव वर्जनीयाः ॥ १९२ ॥

कुर्वन्ति तावत्प्रथमं प्रियाणि यावन्न जानन्ति नरं प्रसक्तम्।

ज्ञात्वाथ तं मन्मथपाशबद्धं श्रस्तामिषं मीनमिवोद्धरन्ति ॥ १९३॥

किंच।

15

20

25

समुद्रवीचीव चलस्वभावाः संध्याभ्ररेखेव मुहूर्तरागाः । स्त्रियः कृतार्थाः पुरुषं निरर्थे निष्पीडितालक्तकवत्त्यजन्ति ॥ १९४ ॥ अनृतं साहसं माया मूर्खस्यमतिलोभता ।

अनृत साहस माया मुख्त्यमातलामता। अशोचं निर्दयत्वं ध स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः॥ १९५॥

25

अन्तर्विषमया होता बहिश्चेय मनोरमाः। गुजाफलसमाकारा योषितः केन निर्मिताः॥ १९६॥

एवमनेकानि सूक्तानि चिन्तयतस्तस्य परिवाजकस्य निशा कुच्छ्रे-णातिचकाम।सा च द्विका हस्तगति छन्ननासिकात्रा स्वगृहं गत्वा चिन्तयामास । किमिदानीं कर्तव्यम् । कथमेतन्महव्छिद्रं स्थग- 5 यितव्यम् । अथ तस्या एवं विचिन्तयन्त्या भर्ता कार्यवशाद्राजकुले पर्युषितः प्रत्युषे स्वगृहमञ्युपेत्य द्वारदेशस्थः पौरकृत्योतसुकतया तामाह । शोद्यमानीयतां श्चरभाण्डं येन क्षीरकर्मकरणाय गच्छामि । सापि च्छित्रनासिका गृहमध्यस्थितैय कार्यकरणापेक्षया क्षरमा-ण्डात्क्षुरमेकमादाय तस्याभिमुखं प्रेपयामास । नापितोऽप्युत्सुकत-10 याभाण्डं क्षुरमालोक्य तद्भिमुखमेव तं क्षुरं प्राहिणोत्। एतस्मिन्न-न्तरे सा दुष्टोर्ध्ववाहू विधाय फूत्कुर्वती गृहान्निश्चकाम । पापेनानेन मम सदाचारवर्तिन्याः पश्यत नासिकाच्छेदो विहितः । तत्परित्रा-यतां तत्परित्रायताम् । अत्रान्तरे राजपुरुषा अभ्युपेत्य तं नापितं लगुडप्रहारैर्जर्जरीकृत्य दढं बद्धा तया छिन्ननासिकया सह धर्मी-15 धिकरणस्थानं नीत्वा सभ्यानूचुः । शृण्वन्तु भवन्तः सभासदो यदनेन नापितेनापराधं विना स्त्रीरत्नमेतद्वचिङ्गतम्। तदस्य यद्यज्यते तिकयताम् । ततस्ते सभ्या ऊच्छः । रे नापित किमर्थे त्वयेयं स्त्री व्यङ्गिता । किमनया परपुरुषोऽभिल्षित उतास्वत्त्राणद्रोहः कृतः किंवा चौर्यकर्माचरितम् । तत्कथ्यतामस्या अपराधः । अध तं 20 नापितं तूर्ष्णीभूतं दृष्ट्वा पुनः सक्या ऊन्तुः। अहो सत्यमेतद्राजपुरु-षाणां वचः। पापात्मायम्। अनेनेयं निर्दोषा वराकी दृषिता। उक्तं च।

भिन्नस्वरमुखवर्णः शङ्कितदृष्टिः समुत्पतिततेजाः। भवति हि पापं कृत्वा स्वकर्मसंत्रासितः पुरुषः॥ १९७॥

तथा च ।

आयाति स्खलितैः पादैर्मुखवैवर्ण्यसंयुतः । ललादस्वेदमाग्भूरिगद्गदं भाषते वचः ॥ १९८॥ अधोद्दष्टिर्भवेत्कृत्वा पापं प्राप्तः सभां नरः । तस्माद्यक्षात्परिश्लेयश्चिह्नैरेतैर्विचक्षणैः ॥ १९९ ॥

अन्यश्व ।

प्रसन्नवद्नो हृष्टः स्पष्टवाक्यः सरोषद्दक् ।

5 सभायां विक सामर्थः सावष्टम्मो नरः ग्रुचिः ॥ २०० ॥

तदेष दुष्टचरित्रलक्षणां दृश्यते। स्त्रीधर्पणाद्वध्य इति। तच्छूलाया-मारोप्यतामिति। अथ वध्यस्थाने तं नीयमानमवलोक्य देवदामी तान्धमीधिकारिणो गत्वा प्रोवाच। भो भो सभासदः। अन्यायेनैष वराको नापितो वध्यते। साधुसमाचारोऽयम्। तच्छूयतां मे बाक्यम्। 10 जम्बुको हुडुयुद्धेनेति। अथ ते सक्ष्या ऊचुः। भो भगवन्कथमे-तत्। ततश्च देवदामी तेषां त्रयाणामपि वृत्तान्त सविस्तरमकथयन्।

तदाक्रण्यं सुविस्मितमनसस्ते नापितं विमोच्य मिथः प्रोचुः। अहो।

अवध्यो ब्राह्मणो बालः स्त्री तपस्वी च रोगभाक्। विहिता व्यद्भिता तेपामपराधे महत्यपि॥ २०१॥

तस्याः पुनः कर्णच्छंदः कार्यः। तथानुष्ठिते देवशर्मापि विक्तना-शसमुद्भृतशोकरहितः पुनरिप स्वकीयं मठायतनमगमत्। अतोऽहं ब्रवीमि जम्बुको हुडुयुद्धेनेति। करटक आह। यद्भृतींऽपि देवशर्मा तेनापाढभूतिना कथं विश्वतः। दमनक आह।

20 सुप्रयुक्तस्य दम्भस्य ब्रह्माप्यन्तं न गच्छिति । कौलिको विष्णुरूपेण राजकन्यां निषेचते ॥ २०२ ॥ करटक आह । भ्रातः कथमेतत् । सोऽब्रवीत् ।

#### कथा ५.

कस्मिश्चिद्धिष्ठाने कौलिकरथकारी प्रतिवसतः स्म । तत्र तौ जन्म-25 प्रभृति सहचारिणावास्ताम् । परस्परमतीवस्नेहपरी सकलस्थानवि-

हारिणी सदैव कालं नयतः। अध कदाचित्तत्राधिष्ठाने कस्मिश्चिदेवा-यतने यात्रामहोत्सवः संवृत्तः।तत्र च नटनर्तकचारणसंकुले नाना-देशागतजनावृते तौ सहचरी भ्राम्यन्ती कांचिद्राजकन्यां करेणु-' कारूढां सर्वे छक्षणसनाथां कञ्चिकवर्षधरपरिवारितां देवतादर्शनाय समायातां दृष्टवन्तौ । अथासौ कौलिकस्तां दृष्टा विपादित इव दुष्ट- 5 ब्रहगृहीत इव कामशरैर्हन्यमानः सहसा भूतले निपपात। अथ तं तद्वस्थमवलोक्य रथकारस्तद्दुःखदुःखित आप्तपुरुपैस्तं समुत्क्षिप्य स्वगृहमानाययत् । तत्र च विविधैः शीतापचारैश्चिकित्सकोपदिष्टै-र्भन्त्रवादिभिरुपचार्यमाणश्चिरात्कथंचित्सचेतनो वभूव। ततो रथका-रेण पृष्टः। भो मित्र किमेव त्वमकस्माद्विचेतना जातः। तत्कथ्य-10 तामात्मस्वरूपम् । स आह । वयस्य यद्येवं तच्छृणु मे रहस्यं येन सर्वामात्मवदनां ते वदामि । यदि त्वं मां सुहृदं मन्यसं ततः काष्ट-प्रदानेन प्रसादः क्रियताम् । क्षम्यतां यद्वा किचित्प्रणयातिरेकाद-युक्तं तव मयानुष्ठितम् । सोऽपि तदाकर्ण्यं बाष्पपिहितनयनः सग-द्गदमुवाच । वयस्य तद्ःखकारणं किं तव । तद्वद् येन प्रतीकारः 15 क्रियते यदि शक्यते कर्तुम् । उक्तं च यतः।

औषधार्थसुमन्त्राणां बुद्धेश्चेव महात्मनाम्।

असाध्यं नास्ति लोकेऽत्र यद्गह्माण्डस्य मध्यगम् ॥ २०३॥ तदेषां चतुर्णा यदि साध्यं भिवष्यित तद्दं साधियण्यामि। कौलिक आह। वयस्य एतेषामन्येषामिष सहस्रदा उपायानामसाध्यं 20 तन्मम दुःखम्। तस्मान्मम मर्णा मा कालक्षेपं कुरु। रथकार आह। भो मित्र यद्व्यसाध्यं तथापि निवेद्य येनाहमिष तदसाध्यं मत्वा त्वया सह वही प्रविश्वामि। न क्षणमिष त्वद्वियोगं सहिष्ये। एष मे निश्चयः। कौलिक आह। वयस्य यासौ राजकन्या करेणुकारूढा तत्रोत्सवे दृष्टा तस्या दृर्शनानन्तरं मकरध्वजेन ममेयमवस्था विहिता 25 तत्र शकोमि तद्वेदनां सोदुम्। रथकारोऽपि सस्मितमिदमाह। वयस्य दिष्ट्या यद्येवं तर्हि सिद्धं नः प्रयोजनम्। तद्वचैव तया सह संगमः कियतामिति। कौलिक आह। वयस्य यत्र कन्यान्तःपुरे

वायुं मुक्तान्यस्य प्रवेशो नास्ति तत्र रक्षापुरुषाधिष्ठिते कथं मम तया सह संगमः। तार्कि मामसत्यवचनेन विडम्बयसि । रथकार आह । मित्र पर्य मे बुद्धिप्रभावम् । एवमभिधाय तत्क्षणात्कीलसं-चारिणं वैनतेयं सबाहुयुगलं चिरजार्जुनवृक्षदारुणा शङ्खकमगदा-५ पद्मान्वितं सिकरीटकौस्तुभमघटयत् । ततस्तस्मिन्कौलिकं समा-रोप्य विष्णुचिह्नचिह्नितं कृत्वा कीलसंचरणविज्ञानं च द्रीयित्वा प्रोवाच । वयस्य अनेन विष्णुरूपेण गत्वा कन्यान्तःपुरे निशीथे राजकन्यामेकाकिनी सप्तभूमिकप्रासादप्रान्तगतां मुग्धस्वभावां त्वां वासुदेवं मन्यमानां स्वकीयमिथ्यावकोक्तिभी रञ्जयित्वा वात्स्याय-10 नोक्तविधिना भज। कौलिकोऽपि तदाकर्ण्य वासुदेवरूपी रहस्तदा गत्वा तत्र तामाह। राजपुत्रि सुप्ता किंवा जागर्षि। अहं तव कृते समुद्रात्सानुरागी लक्ष्मीं विहायैवागतः । तत्क्रियतां मया सह संगम इति। सापि गरुडारूढ चतुर्भुजं सायुधं कौस्तुभोपेतमवलोक्य सविस्मया शयनादुत्थाय प्रोवाच । भगवन् अहं मानुषी कीटि-15 काशुचिभेगवांस्रैलोक्यपावनो वन्दनीयश्च । तत्कथमेतसुज्यते । कौलिक आह । सुभगे सत्यमभिहितं भवत्या परं कितु राधा नाम मे भार्या गोपकुलप्रसूता प्रथममासीत्। सा त्वमत्रावतीर्णा। तेनाह-मायातः । इत्युक्ता सा प्राह । भगवन्य द्यंवं तन्मे तातं प्रार्थय । सोऽ-प्युपकल्प्य तुश्यं मां प्रयच्छाते । कोलिक आह । सुभगे नाहं दर्श-20 नपर्थ मानुषाणां गच्छामि कि पुनरालापकरणम् । त्वं गान्धर्वेण विवाहेनात्मानं प्रयच्छ । नो चेच्छापं दत्त्वा सान्वयं ते पितरं भस्मसात्करिष्यामीति । एवमभिधाय गरुडादवतीर्य सन्ये पाणौ कृत्वा तां सभयां सलजां वेपमानां शय्यायामनयत्ततश्च रात्रिशेषं यावद्वात्स्यायनोक्तविधिना निपेव्य प्रत्यूपेऽलक्षितो जगाम । एवं तां 25 तस्य नित्यं सेवमानस्य कालो याति । अथ कदाचित्कञ्चकिनस्तस्या अधरोष्ठप्रवालखण्डनं रृष्ट्वा मिथः प्रोचुः। अहो पर्यतास्या राज-कन्यायाः पुरुषोपभुक्ताया इव शरीरावयवाः संभाव्यन्ते । तत्कथ-मयं सुरक्षितेऽप्यास्मिन्गृह एवंचिधो ब्यवहारः। तद्राक्षे निवेदयामः। पवं निश्चित्य सर्वे समेत्य राजाने प्रोचुः। देव वयं न विद्याः परं

सुरक्षितेऽपि कन्यान्तःपुरे कश्चित्यविशति तद्देवः प्रमाणमिति । तछूत्वा राजातीव ब्याकुिलतिचत्तो देवीं रहःस्थां प्रोबाच । देवि श्रायतां किमेते कञ्चिकिनो वदन्ति । तस्य छतान्तः कुपितो येनैत-देवं क्रियते । देव्यपि तदाकण्यं व्याकुळीभूता सत्वरं गत्वा तां खण्डिताधरां नखविकतितशरीरावयवामपश्यत्। आह च । आः 5 पापे कुलकलङ्किनि किमेवं शीलखण्डनं कृतम् । कोऽयं कृतान्तावलो-कितस्त्वत्सकाशमभ्येति । तत्कथ्यतामेवंगतेऽपि सत्यम् । तब्छ्रुत्वा सापि त्रपाधोमुखी सकलं विष्णुरूपकौलिकवृत्तान्तं निवेदयामास । सापि तच्छ्रत्वा प्रहसितवदना पुलकाङ्कितसर्वाङ्गी सत्वरं गत्वा राजानमुचे । देव दिष्ट्या वर्धसे । नित्यमेव निशीथे भगवान्नारायणः 10 कन्यकापार्श्वेऽभ्येति । तेन गान्धर्वविवाहेन सा विवाहिता । तद्ध स्वया मया च रात्रौ वातायनगताभ्यां निशीथे द्रष्टब्यो यतो न स मानुषैः सहालापं कराति । तच्छूत्वा हर्षितस्य राज्ञस्तदिनं वर्षदा-तप्रायमिव कथंचिजागाम । ततस्तु रात्रीं निभृतो भूत्वा राज्ञीसहितो राजा वातायनस्थो गगनासक्तद्दर्धियवित्तिष्ठति तावद्गरुडारूढं तं 15 शङ्खचकगदापद्महस्तं यथाकिचिहाद्वितं व्योम्नोऽवतरन्तमपद्यत्। ततः सुधापूरहावितमिवात्मानं मन्यमानस्तामुवाच।प्रिये नास्त्यन्यो धन्यतरा मत्तस्त्वत्तश्च यत्प्रसृति नारायणो भजते । तत्सिद्धाः सर्वे-ऽस्माकं मनोरथाः । अधुना जामातृप्रभावेण सर्वा वसुमती वशे भविष्यति । एवं निश्चित्य सर्वेः सीमाधिपैः सह मर्यादाव्यतिक्रम-20 मकरोत् । ते च तं मर्यादाव्यतिक्रमेण वर्तमानमालोक्य सर्वे समेत्य तेन सह विग्रहं चकुः। अत्रान्तरे स राजा देवीमुखेन तां दुहितर-मुवाच । पुत्रि त्विय दुहितरि स्थितायां किमेवं युज्यते यत्सर्वे पार्धिवा मया सह विष्रहं कुर्वन्ति । तत्संबोध्योऽद्य भर्ता त्वया यथा स मम रात्रून्व्यापादयति । अथ तया स कौलिको रात्री सविनयम-25 भिहितः। भगवन् त्वयि जामातारे स्थिते मम तातो यच्छम्रभिः परिभूयते तन्न युक्तम् । तत्मसादं कृत्वा सर्वोस्तान्व्यापाद्य । कौछिक आह । सुभगे कियन्मात्रास्त्वेते तव पितुः शत्रवः । तदि-

श्वस्ता भव क्षणेनापि सुदर्शनचकेण सर्वोस्तिलद्दाः खण्डियेष्यामि । अथ गच्छता कालेन समस्तदेदाः रात्रुभिच्याप्तः । अस्य केवलं स राजा प्राकारशेषः कृतः।तथापि वासुदेवरूपधरं कौलिकमजानत्राजा नित्यमेव विशेषतः कर्पूरागुरुकस्तूरिकादिपरिमलविशेषात्रानाप्रका
त्वस्त्रभक्ष्यपेयांश्च प्रेषयन्दुहितृमुखेन तमूचे । भगवन्त्रभाते नूनं स्थानभङ्गो भविष्यति यतो यवसेन्धनक्षयः संजातस्तथा सर्वोऽपि जनः प्रहारैर्जर्जरितदेहः संवृत्तो योद्धमक्षमः प्रचुरो मृतश्च । तदेवं ज्ञात्वात्र काले यदुचितं भवति तद्विधेयमिति । तच्छुत्वा कौलिको
ऽष्यचिन्तयदास्थानभङ्गे जाते ममानया सह वियोगो भविष्यति । तस्माद्वरुद्दमारुह्य सायुधमात्मानमाकाशे दर्शयामि । कदाचिन्मां वासुदेवं मन्यमानास्ते साशद्वा राज्ञो योद्धभिर्हन्यन्ते । उक्तं च ।

निर्विषेणापि सर्पेण कर्तब्या महती फणा।

विषं भवतु मा भूद्वा फटाटोपो भयंकरः ॥ २०४ ॥

अथवा मम स्थानार्थ उद्यतस्य मृत्युर्भवति तथापि सुन्दरतरम्। 15 उक्तं च।

गवामधें ब्राह्मणार्थे स्वाम्यथें स्त्रीकृतेऽथवा।
स्थानार्थे यस्त्यजंत्माणांस्तस्य होकाः सनातनाः॥ २०५॥
एवं निश्चित्य प्रत्यूपं दन्तधावनं विधाय तामूचं। सुभगं समस्तैः
शश्चित्तंदशं पानं चास्वादियध्यामि। कि बहुना। त्वयापि सह
20 संगमं ततः किष्यामि। परं वाच्यस्त्वया निजिपता यस्त्रया प्रभाते
सर्वसंन्येन सह नगरात्रिष्कम्य योद्धव्यमहं चाकाशस्थस्तात्रिस्तेजसः किष्यामि पश्चात्सुखेन भवता हन्तव्याः। यदि पुनरहं
तान्स्वयमेव सूद्यामि तत्तेषां पापात्मनां वैकुण्ठीया गितः स्यात्।
तस्मात्ते तथा कर्तव्या यथा पह्यायन्तो हन्यमानाः स्वर्गे न
25 गच्छन्ति। सापि तदाकण्यं पितुः समीपं गत्वा सर्वे वृत्तान्तं न्यवेदयत्। राजापि तस्या वाक्यं श्रद्धधानः प्रत्यूषे समुत्थाय सुसंनद्धसैन्यो युद्धार्थ निर्जगाम। कीलिकोऽपि मरणकृतिनश्चयश्चापपाणिर्गननगितर्गरुडाक्रढो युद्धाय प्रस्थितः। अत्रान्तरे भगवता नारायणे-

नातीतानागतवर्तमानवेदिना स्मृतमात्रो वैननेयः संप्राप्तो विहस्य प्रोक्तः। भो गरुत्मन् जानासि त्वं यत्मम रूपेण कौलिको दारुमय-गरुडे समारूढा राजकन्यां कामयते । सोऽब्रवीत् । देव सर्वे शायते तचेष्टितम्। तिंक कुर्मः सांप्रतम्। श्रीभगवानाह । अद्य कौलिको मरणे कृतनिश्चयो विहितनियमो युद्धार्थे विनिर्गतः। स नूनं प्रधा- 5 नक्षत्रियराराहतो निधनमेष्यति । तस्मिन्हते सर्वे जनो विद्याति यत्प्रभृतक्षत्रियैमिलित्वा वासुदेवो गरुडश्च निपातितः। ततः परं लोक आवयोः पूजां न करिष्यति । ततस्त्वं द्वततरं तत्र दारुमय-गरुडे संक्रमणं कुरु । अहमपि कौलिकशरीरे प्रवेशं करिष्यामि येन स राजून्व्यापादयति । ततश्च राजुवधादावयोर्माहात्म्यसृद्धिः 10 स्यात् । अथ तथेति प्रतिपन्ने श्रीभगवान्नारायणस्तच्छरीरे संक्रमण-मकरोत्। ततो भगवन्माहात्म्येन गगनस्थः स कौलिकः शङ्खचक-गदाचापिचहितः क्षणादेव लीलयैव सर्वानपि प्रधानक्षत्रियाधिस्ते-जसश्चकार । ततस्तेन राज्ञा स्वसैन्यपरिवृतेन जिता निहताश्च ते सर्वेऽपि रात्रवः। जातश्च लोकमध्ये प्रवादो यथानेन विष्णुजामातु- 15 प्रभावेण सर्वे रात्रवो निहता इति । कौलिकोऽपि तान्हतान्दृष्ट्वा प्रमुदितमना गगनाद्वतीर्णः सन्यावद्वाजामात्वपौरलोकास्तं नगर-वास्तब्यं कोलिक पश्यन्ति ततः प्रष्टः किमेर्तादिति । ततः सोऽपि मूलादारभ्य सर्वे प्राग्वृत्तान्तं न्यवेदयत् । ततश्च कौलिकसाहसा-**बुरिश्चतमनसा शत्रुवधादवाप्ततेजसा राज्ञा सा राजकन्या सकल-20** जनप्रत्यक्षं विवाहविधिना तस्मै समर्पिता देशश्च प्रदत्तः । कौलि-कोऽपि तया सार्ध पञ्चप्रकारं जीवलोकसारं विषयसुखमनुभव-न्कालं निनाय ॥

अतस्तूच्यते सुप्रयुक्तस्य दम्भस्येति।

करटक आह । अथैवंविवे ब्यतिकरे कि कार्यमावाश्याम् । 25 दमनक आह । एवविधेऽपि समये मम बुद्धिस्फुरणं भविष्यति येन प्रभोः संजीवकं विश्लेषिपयामि । उक्तं च ।

> एकं हन्यान्न वा हन्यादिपुर्मुको धनुष्मता। बुद्धिर्बुद्धिमतोत्स्रष्टा हन्याद्राष्ट्रं सराजकम् ॥ २०६ ॥

करटक बाह । यद्यपि ने बुद्धिप्रागल्झ्यं तथापि त्वं पिङ्गलकात्तं वियोजयितुमसमर्थ एव । दमनक आह । भ्रातः असमर्थोऽपि समर्थ एव । उक्तं च ।

उपायेन हि यत्क्रुर्यात्तज्ञ राक्यं पराक्रमैः।

काक्या कनकस्त्रेण कृष्णसर्पो निपातितः॥ २०७॥

करटक आह । कथमेतत् । सोऽव्रवीत् ।

## कथा ६.

कस्मिश्चित्वदेशे महातरों वायसदंपती प्रतिवसतः स्म । अध तयोः प्रसवकाले वृक्षविवराश्चिष्कस्य कृष्णसर्पः सदैव तद्पत्यानि 10 मक्षयति । ततस्तौ निर्वेदादन्यवृक्षमूलिवासिनं वियसुहृदं शृगालं गत्वोचतुः । भद्र किमेवंविधे संज्ञात आवयोः कर्तव्यं भवति । एष तावदुष्टात्मा कृष्णसर्पे विवराश्चिर्गत्यावयोर्वालकान्भक्षयत्येव । तत्कथ्यतां तद्रक्षार्थं कश्चितुपायः ।

यस्य क्षेत्रं नदीतीरे भार्या च परसंगता।

15 ससपें च गृहे वासः कथं स्यात्तस्य निर्वृतिः ॥ २०८ ॥ अन्यबास्माकमि तत्रस्थानां प्रतिदिनं प्राणसंचयः। स आह । नात्र विषये विषादः कार्यः । नृनं स लुःथां नापायमन्तरेण वध्यः स्यात् । उपायेन जयो यादृष्प्रिपास्तायत्र हेतिभिः । उपायक्षांऽल्पकायोऽपि न शूरैः परिभूयते ॥ २०९ ॥

20 तथा **च** ।

भक्षयित्वा बहूनमत्स्यानुत्तमाधममध्यमान् । अतिलौल्याद्धकः कश्चिन्मृतः कर्कटकग्रहात्॥ २१०॥ ताबूचतुः । कथमेतत् । सोध्वबीत् ।

#### कथा ७.

25 अस्ति कस्मिश्चित्प्रदेशे नानाजलचरसनाथं सरः। तत्र च कृता-

अथो षक एको षृद्धभावमुपागतो मत्स्यान्ध्यापाद्यितुमसमर्थः। ततश्च श्वत्क्षामकण्ठः सरस्तीर उपविष्टो मुक्ताफलसदृशैरश्चप्रवाहै। धरातलमभिषिश्चन्नुरोद। एकः कुलीरको नानाजलचरसमेतः समेत्य तस्य दुःखेन दुःखितः सादरमिदमूचे। माम किमच त्वयाहारवृ-तिनांनुष्ठीयते। केवलमश्चपूर्णनेत्राभ्यां सनिःश्वासेन स्थीयते। स 5 आह। वत्स सत्यमुपलक्षितं भवता। मयाहि मत्स्यादनं प्रति परमिन्धान्ते प्रायोपवंशनं कृत तेनाहं समीपगतानिप मत्स्यान्त्र भश्चयामि। कुलीरकस्तच्छुत्वा प्राह। कि तहैराग्यकारणम्। स प्राह। वत्स अहमस्मिन्सरित जातो वृद्धि गतश्च। तन्मयेतच्छुतं यहादशवार्षिक्यनावृष्टिः संपद्यते लग्ना। कुलीरक आह। कस्मात्त-10 च्छुतम्। बक आह। देवज्ञमुखात्। यतः शनैश्चरो रोहिणीशकटं भित्त्वा भौमश्च शुक्रश्च प्रयाम्यति। उक्त च वराहिमिहिरेण। यदि रोहिण्याः शकटं भिनत्ति रविनन्दनो गगनवीथ्याम्। द्वादश वर्षाणि तदा न हि वर्षति वामवो भूमौ॥ २११॥

तथा च।

15

प्राजापत्ये शकटे भिन्ने कृत्वेव पातकं वसुधा।

भस्मास्थिशकलकीर्णा कापालमिव वृतं धत्ते ॥ २१२॥
तथा च।

रोहिणी शकटमर्कनन्दनश्चेद्धिनित्त रुधिरोऽथवा शशी।

किं वदामि तदनिष्टसागरे संक्षयं जगदशेपमुपैति ॥ २१३ ॥ 20 तदेतत्सरः स्वल्पतोय वर्तते। शीधं शोषं यास्यित । अस्मिञ्शुष्के यैः सहाहं वृद्धि गतः सदैव कीडितश्चेते सर्वे तोयाभावाष्त्राशं यास्यिनत । तत्तेषां वियोगं द्रष्टुमहमसमर्थः । तेनैतत्प्रायोपवेशनं कृतम्। सांप्रतं सर्वेषां स्वल्पजलाशयानां जलचरा गुरुजलाशयेषु स्वस्वजननीयन्ते केचिच मकरगोधाशिशुमारजलहस्तिप्रभृतयः २६ स्वयमेव गञ्छन्ति । अत्र पुनः सरसि ये जलचरास्ते निश्चिन्ताः सन्ति तेनाहं विशेषादोदिमि यद्गीजशेषमात्रमण्यत्र नोद्गरिस्यित ।

ततः स तदाकण्यान्येषामपि जलचराणां तत्तस्य वचनं निवेदया-मास । अथ ते सर्वे भयत्रस्तमनसो मत्स्यकच्छपप्रभृतयस्तमभ्यु-पेत्य पप्रच्छुः। माम अस्ति कश्चितुपायो येनास्माकं रक्षा भवति। बक आह । अस्त्यस्य जलाशयस्य नातिदृरे प्रभूतजलसनाथं सरः पश्चिनीखण्डमण्डितं यश्चतुर्विशत्यापि वर्षाणामवृष्ट्या न शोष-मेति। तद्यदि मम पृष्ठं कश्चिदारोहति नदहं तं तत्र नयामि। अथ ते तत्र विश्वासमापन्नास्तात मातुल भ्रातरिति ब्रुवाणा अहं पूर्वमहं पूर्व-मिति समन्तात्परितस्थुः । सोऽपि दुष्टाशयः क्रमेण तान्पृष्ठमारोप्य जलाशयस्य नातिदुरे शिलां समासाच तस्यामाक्षिप्य स्वेच्छया 10 भक्षायत्वा भूयोऽपि जलाशयं समासाद्य जलवराणां मिथ्यावार्ताः संदेशकेर्मनांसि रञ्जयन्नित्यामियाहारवृत्तिमकरोत् । अन्यस्मिन्दिने स कुलीरकेणोक्तः। माम मया सह ते प्रथमः खेहसंभाषः संजातः। तिर्देक मां परित्यज्यान्यान्नयसि । तस्मादच मे प्राणत्राणं कुरु। तदाकण्ये सोऽपि दुष्टाशयश्चिनिततवान् । निर्विण्णोऽहं मत्स्यमांसाद-15 नेन । तद्दौतं कुलीरकं व्यञ्जनस्थाने करोमि । इति विचिग्त्य त पृष्ठे समारोप्य तां वध्यशिलामुद्दिस्य प्रस्थितः । कुलीरकोऽपि दूरादेवा-स्थिपर्वतं शिलाश्रयमवलोक्य मत्स्यास्थोनि परिज्ञाय तमपुच्छत्। माम कियइरे स जलाशयः। मदीयभारणातिश्रान्तस्व तत्कथय। सोऽपि मन्दर्धार्जलचरोऽयमिति मत्वा स्थले न प्रभवतीति सस्मित-20 मिदमाह । कुलीरक कुतोऽन्यो जलाशयः । मम प्राणयात्रेयम् । तस्मात्स्मर्यतामात्मनोऽभीष्टदेवता । त्वामण्यस्यां शिलायां निक्षिण्य भक्षयिष्यामि । इत्युक्तवति तस्मिन्स्ववदनदंशद्वयेन सृणालनालध-वलायां मृदुत्रीवायां गृहीतो मृतश्च । अथ स तां वकत्रीवां समा-दाय शनैः शनैस्तज्जलाशयमाससाद । ततः सर्वेरेव जलचरैः प्रष्टः। **25 मोः कुलीरक किनिमित्तस्त्वं पश्चादायातः । कुरालकारणं तिष्ठति ।** स मातुलोऽपि नायातः । तिल्कं चिरयसि । वयं सर्वे सोत्सुकाः कृत-भ्रणास्तिष्ठामः । एवं तैरभिहिते कुळीरकोऽपि विहस्योवाच । मुर्खाः खर्वे जलचरास्तेन मिथ्यावादिना वश्चयित्वा नातिदूरे शिलातले प्रश्चिप्य मक्षिताः । तन्मयायुःशेषतया तस्य विश्वासघातकस्यामि-

प्रायं ज्ञात्वा ग्रोवेयमानीता। तद्र संम्रमेण। अधुना सर्वजलच-राणां क्षेमं मविष्यति॥

अतोऽहं ब्रवीभि भक्षयित्वा बहुन्मत्स्यानिति ।

वायस आह । भद्र तत्कथय कर्यं स दुष्टसपों वधमुपैष्यति । शृगाल आह । गच्छतु भवान्किचिन्नगरं राजाधिष्ठानम् । तत्र कस्यापि ४ धनिनो राजामात्यादे प्रमादिनः कनकसूत्रं हारं वा गृहीत्वा तत्कोटरे भक्षिप येन सपेस्तद्रहणेन वध्ये । अथ तत्क्षणात्काकः काकी च तदाकण्यात्मेच्छयोत्पतितो । ततश्च काकी किचित्सरः प्राप्य यावत्पश्यित तावत्तन्मध्ये कस्यचिद्राक्षोऽन्तःपुरं जलासम्नं न्यस्तकनकसूत्रं मुक्तमुक्ताहारवस्त्राभरणं जलकोडां कुरुते । अथ 10 सा वायसी कनकसूत्रमेकमादाय स्वगृहाभिमुखं प्रतस्थे । ततश्च कश्चिकनो वर्षभ्रराश्च तन्नोयमानमुपलक्ष्य गृहीतलगुडाः सत्वरमानुययुः । काक्यपि सपेकोटरे तत्कनकसूत्रं प्रक्षिण्य सुदूरमविध्यता । अथ यावद्राजपुरुपास्तं वृक्षमारुद्य तत्कोटरमवलोकयन्ति तावत्कृष्णसर्वः प्रसारितभोगस्तप्रति । ततस्तं लगुडप्रहारेण हत्वा 15 कनकसूत्रमादाय यथाभिलपितं स्थानं गताः । वायसदंपती अपि ततः परं सुखेन वसतः ॥

अतोऽइं ब्रवीम्युपायेन हि यत्कुर्यादिति । तन्न किचिदिह बुद्धि-मतामसाध्यमस्ति । उक्तं च ।

यस्य बुद्धिबंछं तस्य निर्वुद्धेस्तु कुतो बलम्। 20 वने सिंहो मदोन्मत्तः राशकेन निपातितः॥ २१४॥ करटक आह् । कथमेतत्। स आह् ।

#### कथा ८.

कर्रिमश्चिद्वने भासुरको नाम सिंहः प्रतिवसति स्म । अथासौ वीर्यातिरेकान्नित्यमेवानेकान्स्रुगराराकादीन्व्यापाद्यन्नोपरराम । १४० अथान्येद्यस्तद्वनजाः सर्वे सारङ्गवराहमहिपराराकादयो मिलित्वा तमभ्युपेत्य प्रोचुः। स्वामिन् किमनेन सकलसृगवधेन नित्यमेव यत- स्तवेकेनापि मुगेण तृप्तिर्भवति । तित्कयतामस्माभिः सह समय-धर्मः । अद्यप्रभृति तवात्रोपिवष्टस्य जातिकमेण प्रतिदिनमेको मृगो भक्षार्थं समेष्यति । एवं कृते तव तावत्प्राणयात्रा क्रेशं विनापि भविष्यत्यस्माकं च पुनः सर्वोच्छेदनं न स्यात् । तदेष राजधर्मी- ' ऽ रनुष्ठीयताम् । उक्तं च ।

शनैः शनैश्च यो राज्यमुपभुङ्के यथावलम्। रसायनमिव प्राज्ञः स पुष्टि परमां ब्रजेत् ॥ २१५ विधिना मन्त्रयुक्तेन रूक्षापि मथितापि च। प्रयच्छति फलं भूमिररणोव हुताशनम् ॥ २१६॥ प्रजानां पालनं शस्यं स्वर्गकोशस्य वर्धनम् । 10 पीडन धर्मनाशाय पापायायशसे स्थितम् ॥ २१७ ॥ गोपालेन प्रजावेनोवित्ततुग्धं शनैः शनैः। पालनात्पोषणाद्वाद्यं न्याच्यां वृत्ति समाचरेत् ॥ २१८ ॥ अजामिव प्रजां मोहाचो हन्यात्पृथिवीपतिः। तस्यैका जायते तृतिर्न द्वितीया कथंचन ॥ २१९ ॥ 15 फलार्थी नृपतिलीकान्पालयेदालमास्थितः। दानमानादितोयेन मालाकारोऽद्वरानिव ॥ २२० ॥ नृपदीपो धनस्तेहं प्रजाक्ष्यः संहरम्रपि। अन्तरस्थेर्गुणैः शुभ्रैर्लक्ष्यते नैव केनचित् ॥ २२१ ॥ यथा गौर्वृद्यते काले पाल्यते च तथा प्रजाः। 20 सिच्यते चीयते चैव छता पुष्पफछप्रदा ॥ १२२ ॥ यथा बीजाङ्करः सूक्ष्मः प्रयत्नेनाभिरक्षितः। फर्म्य हो भवेत्काले तद्वलोकः सुरक्षितः ॥ २२३ ॥ हिरण्यधान्यरत्नानि यानानि विविधानि च। तथान्यदापे यानिवित्यजाभ्यः स्यान्महीपतेः ॥ २२४ ॥ 25 लोकानुप्रहकर्तारः प्रवर्धन्ते नरेश्वराः। लोकानां संक्षयाचैव क्षयं यान्ति न संज्ञयः ॥ २२५ ॥

अथ तेषां तदाकण्ये मासुरक आह । अहो सत्यमभिहितं भवद्भिः परं यदि ममाप्युपविष्टस्यात्र नित्यमेव नैकः श्वापदः समागमिष्यति तन्नुनं सर्वानिप भक्षयिष्यामि । अथ ते तथैव प्रतिशाय निर्वृतिभाज-स्तत्रैव वने निर्भयाः पर्यटन्ति। एकश्च प्रतिदिनं क्रमेण याति। वृद्धी वा वैराग्ययुक्तो वा शोकग्रस्तो वा पुत्रकलत्रनाशमीतो वा तेषां मध्या∙<sup>5</sup> त्तस्याहारार्थे मध्याह्मसमय उपतिष्ठते। अथ कदाचिज्ञातिकमाच्छ-शकस्य वारः समायातः। स समस्तमृगैः प्रेरितोऽनिच्छन्नपि मन्दं मन्दं गत्वा तस्य वधोपायं चिन्तयन्वे लातिक्रमं कृत्वा ब्याकुलितह-दयो याचद्रच्छति तावन्मार्गे गच्छता कृषः संदृष्टः । याचत्कूपोपरि याति तावत्कूपमध्य आत्मनः प्रतिबिम्बं ददर्श । तेन हृद्ये चिन्तितं ।0 यद्भव्य उपायोऽस्ति । अह भासुरकं प्रकोष्य स्वबुध्वास्मिन्कुरे पात विष्यामि । अथासी दिनशेषे भासुरकसमीपं प्राप्तः । सिहोऽपि बेला-तिक्रमण क्षुत्क्षामकण्डः कोपाविष्टः सुक्रणी परिलेलिहद्याचिन्तयत्। अहो प्रातराहाराय नि सत्त्वं वन मया कर्तव्यम् । एवं चिन्तयत-स्तस्य शशको मन्दं मन्दं गत्वा प्रणम्य तस्यात्रे स्थितः । अथ तं 15 प्रज्विततात्मा भासुरको भत्स्यन्नाह । रे शशकाधम एकं तावस्वं लघुः प्राप्तोऽपरं वंलातिक्रमेण तदस्याद्पराधाःचां निपात्य प्रातः सकलान्यपि मृगकुलान्युच्छेदयिष्यामि । अथ शशकः सविनयं श्रोबाच । स्वामित्रापराधो मम न च सत्त्वानाम्। तच्छ्यतां कारणम्। सिंह आह । सत्वरं निवेदय यावइं प्रान्तर्गतो न भवसीति । शशक 20 आह । समस्तमृगैरद्य स्वामिञ्जातिक्रमेण मम लघुतरस्य प्रस्तावं विज्ञाय ततोऽहं पञ्चराशकैः समं प्रेषितः । ततश्चाह्मागच्छन्नन्तराले महता केनचिदपरेण सिंहेन विवराश्विगैत्याभिहितः। रे क प्रस्थिता युयम् । अभीष्टदेवतां स्मरत । ततो मयाभिहितम् । वयं स्वामिनो भासरकस्य सिंहस्य सकाश आहारार्थं समयधर्मेण गच्छामः। तत-25 स्तेनाभिहितम् । यद्येवं तर्हि मदोयमेतद्वनं मया सह समयधर्मेण सर्वैः श्वापदैर्वितितव्यम् । चौररूपो स भासुरकः । अथ यदि सोऽत्र राजा ततो विश्वासस्थाने चतुरः शशकानत्र धृत्वा तमाहूच द्वततर-

मागच्छ येन ह्रयोर्मध्याद्यः कश्चित्पराक्रमेण राजा भविष्यति स सर्वा-नेतान्भक्षयिष्यतीति। अतोऽहं तेनादिष्टः स्वामिसकाशमागतः। एत-ह्रेलाव्यतिक्रमकारणम्। तदत्र स्वामी प्रमाणम्। तछुत्वा भासुरक आह्। भद्र यद्येवं तर्हि सत्वरं द्शेय मे तं चौरसिंहं येनाहं मृगकोपं इतस्योपरि क्षित्वा स्वस्थो भवामि। उक्तं च।

> भूमिर्मित्रं हिरण्यं च विश्रहस्य फलत्रयम् । नास्त्येकमपि यद्येषां न तं कुर्यात्कथंचन ॥ २२६ ॥ यत्र न स्यात्फलं भूरि यत्र च स्यात्पराभवः । न तत्र मितमान्युदं समुत्पाद्य समाचरेत् ॥ २२७ ॥

श्वाक आह । स्वामिन्सत्यमिदम् । स्वभूभिहेतोः परिभवाच युध्यन्ते क्षत्रियाः । परं स दुर्गाश्रयः । दुर्गान्निष्कम्य वयं तेन विष्क-म्मिताः । ततो दुर्गगतो दुःसाध्यो भवति रिपुः । उक्तं च ।

> न गजानां सहस्रेण न च रुक्षेण वाजिनाम्। यत्कृत्यं सिध्यति राज्ञां दुर्गेणैकेन विद्रहे॥ २२८॥

शतमेकाऽि संधत्ते प्राकारस्थो धनुर्धरः। तस्मादुर्गे प्रशंसान्ति नीतिशास्त्रविचक्षणाः॥ २२९॥ पुरा गुरोः समादेशाद्धिरण्यकशिपोर्भयात्। शकेण विहितं दुर्ग प्रभावाद्विश्वकर्मणः॥ २३०॥ तेनापि च वरो दत्तो यस्य दुर्गे स भूपतिः।

20 विजयी स्यात्ततो भूमौ दुर्गाणि स्युः सहस्रशः ॥ २३१ ॥ दंष्ट्राविरहितो नागो मदहीनो यथा गजः । सर्वेषां जायते वश्यो दुर्गहीनस्तथा नृपः ॥ २३२ ॥

तच्छुत्वा भासुरक आह । भद्र दुर्गस्थमिप दर्शय तं चौरसिंहं थेन व्यापादयामि । उक्तं च ।

25 जातमात्रं न यः शत्रुं रोगं च प्रशमं नयेत्। महाबलोऽपि तेनैव वृद्धि प्राप्य स इन्यते॥ २३३॥

सथा स

5

उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्यः पथ्यमिच्छता । समी हि शिष्टैराम्नाती वर्त्स्यन्तावामयः स च ॥ २३४ ॥ अपि च ।

> उपेक्षितः श्लीणबलोऽपि रात्रुः प्रमाददोषात्पुरुपैर्मदान्धैः । साध्योऽपि भृत्वा प्रथमं ततोऽसा-वसाध्यतां व्याधिरिव प्रयाति ॥ २३५ ॥

तथा च।

आत्मनः शक्तिमुद्धीक्ष्य मनोत्साहं च यो वर्जेत्। शत्रुन्हन्ति स एकोऽपि क्षत्रियान्भार्गयो यथा॥ २३६॥ 10 शशक आह । अस्त्येतत्तथापि तस्य सामर्थ्यमविदित्वा न युज्यते गन्तुम्। उक्तं च।

अविदित्वात्मनः शक्ति परस्य च समुत्सुकः।
गच्छन्नभिमुखो वहीं नाशं याति पतङ्गवत्॥ २३७॥
यो वलात्प्रोत्नतं याति निहन्तुं सबलोऽप्यरिः।
विमदः म निवर्तेत शीर्णदन्तो गजो यथा॥ २३८॥

भासुरक आह । यद्यप्यं तथापि त्वं दर्शय तं चौरसिंहं यथा व्यापादयामि । शराक आह । यद्यं तर्ह्यागच्छत स्वामी । एवमु-क्त्वाग्ने व्यवस्थितः । तत्रश्च तेनागच्छता यः कृपो हृष्टोऽभूत्तमेव कृपमासाद्य भासुरकमाह । स्वामिन्कस्ते प्रतापं सोदुं समर्थः । त्वां 20 हृष्ट्या दृरतोऽपि चौरसिंहः प्रविष्टः स्वं दुर्गम् । तद्यागच्छ यथा दर्श-यामीति । भासुरक आह । दर्शय मे दुर्गम् । तद्यु द्रशितस्तेन कृपः । ततः सोऽपि मूर्खः सिहः कूपमध्य आत्मप्रतिबिम्बं जलमध्यगतं हृष्ट्या सिहनादं मुमोच । ततः प्रतिशब्देन कृपमध्याद्विगुणतरो नादः समुत्थितः । अथ तेन तं शत्रुं मत्वात्मानं तस्योपिर प्रक्षिप्य प्राणाः 25 परित्यक्ताः । शशकोऽपि हृष्टमनाः सर्वमृगानानन्य तेः सह प्रशस्य-मानो यथासुखं तत्र वने निवसति स्म ॥

अतोऽहं ब्रवीमि यस्य वुद्धिर्वतं तस्येति ।

तयदि भवान्कथयित तत्त्रतेय गत्वा तयोः स्ववुद्धिप्रभावेण मेत्रीभेदं करोमि । करटक आह । भद्र यद्येवं नहि गच्छ । शिवास्ते पत्थानः सन्तु । यथाभिष्रेतमनुष्ठीयताम् । अथ दमनकः सजीवकः वियुक्तं पिङ्गलकमवलोक्य तत्रान्तरे प्रणम्यात्रे समुपविष्ट । पिङ्गलकाऽपि तमाह । भोः कस्माचिरादृश्यसे । दमनक आह । न किचि-दंवपादानामस्मामिः प्रयोजनं तेन नागच्छामः । तथापि राजप्रयोजनिवनाशमवलोक्य संद्द्यमानहृद्यो व्याकुलतया स्वयमेवाश्यानातो वकुम् । उक्तं च ।

गुभं वा यदि वा पापं द्वेष्यं वा यदि वा प्रियम्। अवृष्टस्तस्य तद्भ्याद्यस्य नेच्छेत्पराभवम्॥ २३९॥

अथ तस्य साभिप्रायं वचनमाकण्यं पिङ्गलक आह । कि वक्तु-मना भवान् । तत्कथ्यतां यत्कथनोयमस्ति । सप्राह । देव संजीवको युष्मत्पादानामुपरि द्रोहबुद्धिरिति । विश्वासगतस्य मम विजन इद-उमाह । दमनक दृष्टास्य पिङ्गलकस्य सारासारता । तदहमेनं हत्वा सकलमपि मृगाधिपत्य त्वत्साचिव्यसमन्वितं करिष्यामि । पिङ्गल-कोऽपि तद्वज्ञसारप्रहारमदृशं दारुणं तद्वचः समाकण्यं माहमुपगतो न किचिद्चे । स दमनकोऽपि तस्य तमाकारमालोक्य चिन्तितवान् । अयं तावत्संजीवकनिबद्धरागस्तन्नूनमनेन मन्त्रिणा राजा विनाशम-20 वाप्स्यतीति । उक्तं च ।

पकं भूमिपितः करोति सिचवं राज्ये प्रमाणं यदा तं मोहाच्छ्रयते मदः स च मदाद्दास्येन निर्विद्यते । निर्विण्णस्य पदं करोति हृदये तस्य स्वतन्त्रसपृहा

स्वातन्त्र्यात्रृपतेः स राज्यमथवा प्राणानिप च्यावयेत्॥२४०॥ <sup>25</sup> किमत्र युक्तमिति । पिङ्गलकोऽपि चेतनां समासाद्य कथमिप तमाह । दमनक संजीवकस्तावत्प्राणसमो भृत्यः स कथं ममोपिर द्रोहबुद्धि करोति । दमनक आह्। देव भृत्योऽभृत्य इत्यनैकान्तिक-मेतत्। उक्तं च। न सोऽस्ति पुरुषो राज्ञा यो न कामयते श्रियम् । अशका एव सर्वत्र नरेन्द्रं पर्युपासते ॥ २४१॥

पिङ्गलक आह । भद्र तथापि मम तस्योपरि चित्तवृत्तिनं विकृति याति । अथवा साध्विद्मुच्यते ।

अनेकदोषदुष्टोऽपि काय<sup>ः</sup> कस्य न वहुभः।

कुर्वत्रपि व्यत्नोकानि यः प्रियः प्रिय एव सः॥ २४२॥

दमनक आहु। अन एवार्य दोषः। उक्तं च।

यस्मिन्नेवाधिकं चक्षुरारापयित पार्थिवः । अकुलीनः कुलीनां वा स श्रियो भाजनं नरः ॥ २४३ ॥

अपरं केन गुणिवद्योषेण स्वामी संजीवकं निर्मुणकमिप निकटे 10 धारयति । अथ यद्यवं चिन्तयिस महाकायोऽयमनेन रिपून्व्यापाद-यिष्यामि तदस्मान्न सिध्यति यतोऽयं द्याष्पमांजी देवपादानां दात्रवी मांसादानः । तद्रिपुसाधनमस्य साहाय्यंन न भवति । तस्मादेनं दृषयिन्वा हन्यतामिति । पिङ्गलक आह ।

उक्तो भवति यः पूर्व गुणवानिति संसदि । 15 तस्य दोषो न वक्तव्यः प्रतिज्ञाभङ्गभीरुणा ॥ २४४ ॥ अन्यञ्च । मयास्य तव वचनेनाभयप्रदानं दत्तम् । तत्कथं स्वय-मेव व्यापादयामि । सर्वथा संजीवकोऽयं सुदृदसमाकं न तं प्रति कश्चिन्मन्युर्शित । उक्तं च ।

इत स दृंत्यः प्राप्तश्रीनंत एवाईति क्षयम् ।

विषवृक्षंऽिप संवर्ध्य स्वयं छेत्तुमसांप्रतम् ॥ २४५ ॥
आदृं न वाप्रणियनां प्रणयो विधेयो

दत्ते।ऽथवा प्रतिदिनं परिपोपणीयः ।
उत्थिष्य यिक्षपित तत्प्रकरोति लज्जां

भूमो स्थितस्य पतनाद्ध्यमेव नास्ति ॥ २४६ ॥

उपकारिषु यः साधुः साधुः तस्य को गुणः ।
अपकारिषु यः साधुः स साधुः सद्भिरूच्यते ॥ २४७ ॥

तद्वोहवुद्धेरि मयास्य विरुद्धं नाचरणीयम् । दमनक आह । स्वामिन्नैष धर्मो यद्वोहवुद्धेरिप क्षम्यते । उक्तं च ।

तुल्यार्थे तुल्यसामर्थ्यं मर्मञ्जं व्यवसायिनम् । अर्धराज्यहरं भृत्यं यो न हन्यात्स हन्यते ॥ २४८ ॥

अपरं त्वयास्य सिकत्वात्सर्वोऽपि राजधर्मः परित्यको राजध-माभावात्सर्वोऽपि परिजनो विरक्ति गतो यतः संजीवकः राष्पमाजी भवान्मांसाद्स्तव प्रकृतयश्च । यत्तवावध्यव्यवसायवाद्यं कृत-स्तासां मांसादानम् । यद्रहितास्तास्त्वां त्यत्का यास्यन्ति । ततोऽपि त्वं विनप्ट एव । अस्य संगत्या पुनस्ते न कदाचिदाखेटके मितर्भ-10 विष्यति । उक्तं च ।

याहरोः सेव्यते मत्यों याहरांश्चेव सेवते। कदाचित्रात्र संदेहस्ताहग्भवति पूरुषः॥ २४९॥ तथा च।

मंततायिम संस्थितस्य पयसो नामापि न श्रायते 15 मुक्ताकारतया तदेच निलनीपत्नस्थितं राजते। स्वातौ सागरशुक्तिसंपुटगतं तज्जायते मीक्तिकं प्रायेणाधममध्यमे(त्तमगुणः संवासतो जायते॥ २५०॥

तथा च।

20

25

असतां सङ्गदांषण साधवो यान्ति विक्रियाम् । दुर्योधनप्रसङ्गेन भीष्मो गोहरणे गतः ॥ २५१ ॥ अत एव मन्तो नीचसङ्गे वर्जयन्ति । उक्तं च । न ह्यविज्ञातशीलस्य प्रदातव्यः परिश्रयः । मत्कुणस्य च दोपेण हता मन्द्विसर्पिणी ॥ २५२ ॥ पिङ्गलक आह । कथमेतत् । सोऽब्रवीत् ।

कथा ९.

अस्ति कस्यचिन्महीपतेर्मनोरमं शयनस्थानम् । तत्र श्वेततरप-

10

20

दयुगलमध्यसंस्थिता मन्द्विसाँपणी यूका प्रतिवसित सम । सा च तस्य महोपते रक्तमास्वादयन्ती सुखेन कालं नयमाना तिष्ठति । अन्येद्युश्च तत्र रायने कांच्छाम्यन्नप्रिमुखो नाम मत्कुणः समा-यानः । अथ तं दृष्ट्वा सा विपण्णवदना प्रोवाच । भो अग्निमुख कुत-स्त्वमत्रानुचितस्थाने समायातः । तद्यावच्च कश्चिद्वेत्ति तावच्छीत्रं उ गम्यतामिति । स आह । भगवति गृहागतस्यासाधारिप नैतद्युज्यते वकुम् । उक्तं च ।

एह्यागच्छ समाश्वसासनिमदं कस्माचिरादृश्यसे का वार्त्ता अतिदुर्वलोऽसि कुशलं प्रीतोऽस्मि ते दर्शनात्। एवं नीचजनेऽपि युज्यति गृहं प्राप्ते सतां सर्वदा

धर्मोऽयं गृहमेधिनां निगदितः स्मार्तेर्लघुः स्वर्गदः ॥ २५३ ॥ अपरं मयानेकमानुपाणामनेकविधानि रुधिराण्यास्वादितान्या-हारदोपात्कदुतिककपायाम्लग्मास्वादानि न च कदाचिनमधुररकं समास्वादितम् । तद्यदि न्वं प्रसादं करोपि तदस्य नृपतेविविधव्य-अनान्नपानचोप्यलहास्वाहाहारवद्यादस्य शरीरं यन्मिष्टं रक्तं संजातं 15 नदास्वादनेन सीख्यं संपादयामि जिह्नाया इति । उक्तं च ।

रद्गस्य नृपंतर्यापि जिह्वासींख्यं समं स्मृतम् । तन्मात्रं च स्मृतं सारं तद्धं यततं जनः ॥ २५४ ॥ यद्येव न भवेल्लांके कर्म जिह्वाप्रतृष्टिदम् । तन्न भृत्यां भवेन्कश्चित्कस्यचिद्वशगोऽथवा ॥ २५५ ॥ यद्यसत्यं वदेन्मत्यां यद्वासंच्यं च संवतं । यद्गच्छति विदेशं च तन्सर्वमुद्रशर्थतः ॥ २५६ ॥

तन्मया गृहागतेन वुभुक्षया पीड्यमानेनापि त्वत्सकाशाद्भोजनं रूष्ट्रयम्। तन्न त्वयंकाकिन्यास्य भूपतं रक्तभोजनं कर्तु युज्यते। तच्छुत्वा मन्द्विसर्पिण्याह। भो मत्कुण अस्य नृपतेनिद्रावशं गत-25 स्याहं रक्तमास्वाद्यामि पुनस्त्वमिप्तमुखश्चपलश्च। तचिद्र मया सह रक्तपानं करोषि तित्तिष्ठ। अभीष्टतररक्तमास्वाद्य। सोऽब्रवीत्। भगवति एवं करिष्यामि। यावन्वं नास्वाद्यसि प्रथमं नृपरकं तावन्मम देवगुरुकृतः शपथः स्याद्यदि तदास्वाद्यामि। एवं तयोः परन

स्परं वदतोः स राजा तच्छयनमासाद्य प्रसुप्तः । अथासौ मन्कुणो जिह्वाछोटयोन्कृष्टौत्सुक्याज्ञात्रतमपि तं महोपतिमद्दशत् । अथवा साध्विदमुच्यते ।

स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा।

मुतसमिष पानीयं पुनर्गच्छिति शीतताम् ॥ २५७ ॥
 यदि स्याच्छीतलो विह्नः शीतांशुर्देहनात्मकः ।
 न स्वभावोऽत्र मर्त्यानां शक्यते कर्तुमन्यथा ॥ २५८ ॥

अथामी महीपितः सूच्यत्रविद्ध इव तच्छयनं त्यक्ता तत्क्षणादे-वीत्थितः । अही जायतामत्र प्रच्छादनपटे मन्कुणो यूका वा नूनं 10 तिष्ठति येनाहं दृष्ट इति । अथ ये कञ्जुकितस्तत्र स्थितास्ते सन्वरं प्रच्छादनपटं गृहीत्वा सृक्ष्मदृष्ट्या वीक्षांच हुः । अत्रान्तरं स मन्कुण-श्चापत्यात्बद्दान्तं प्रविष्टः सा मन्द्विसिर्पण्यपि वस्त्रसंध्यन्तर्गता तैर्देष्टा व्यापादिता च ॥

अतोऽहं ब्रवीमि न हाविज्ञातशीलस्येति।

एवं ज्ञात्वा त्वर्येप वध्यः । नो चेश्वां व्यापाद्यिष्यति । उक्तं च त्यक्ताश्चाभ्यन्तरा येन वाह्याश्चाभ्यन्तर्गकृताः । स एव मृत्युमाप्नाति यथा राजा ककुद्भुमः ॥ २५९ ॥ पिङ्गलक आह । कथमतन् । सोऽव्रवीत् ।

## कथा १०.

20 अस्ति कस्मिश्चिद्धनोहेशे चण्डरवो नाम शृगालः। स कदाचित्श्च-धाविष्टो जिह्वालौल्याश्चगरमध्ये प्रविष्टः। अथ तं सारमेया विलोक्य सर्वतः शब्दायमानाः परिधाव्य तीवदन्तेर्भक्षयितुमारव्धा । सोऽपि तैर्भस्यमाणः प्राणभयात्प्रत्यासन्नरज्ञकगृह प्रविष्टः। तत्र नीलीरमप-रिपूर्णं महाभाण्डगासीत्। तत्र सारमेयेराज्ञान्तो भाण्डमध्ये पतितः। 25 अथ याविश्वष्कान्तस्तावन्नीलीवर्णः संजातः। तत्रापरे सारमेयास्तं शृगालमजानन्तो यथाभोष्टदिशं जग्मुः। चण्डरवोऽपि दूरतरं प्रदेश- मासाद्य काननामिमुखं प्रतस्थे न च नीठवर्णेन कटाचिन्निजरङ्गस्त्य-ज्यते । उक्तं च ।

> वज्रलेपस्य मूर्खस्य नारीणां कर्कटस्य च। एको ब्रहस्तु मीनानां नोलीमचपयोर्यथा॥ २६०॥

अथ तं हरगलगरलतमालसमप्रममपूर्व सत्त्वमवलाक्य सर्वे लिह- विवाद स्वाद्य स्वेदित स्वाद्य स्वेदित स्वाद्य स्वेदित स्वाद्य स्वाद्य

न यस्य चेप्रितं विद्यात्र कुलं न पराक्रमम्।

न तस्य विश्वसेत्प्राजां यदीच्छेच्छियमात्मनः ॥ २६१ ॥ 10 चण्डरवोऽपि भयव्याकुलितान्विज्ञायेदमाह । भो भोः श्वापदाः कि यूर्यं मां दृष्ट्रेच संत्रस्ता बज्रथ । तन्न भतव्यम् । अहं ब्रह्मणाद्य स्वयमेव सृष्ट्राभिहितः । यच्छ्रापदानां कश्चिद्राजा नाम्ति तत्त्वं मयाद्य सर्वश्वापदप्रभुत्वेऽभिषिक्तस्ततो गत्वा तान्सर्वोन्परिपाल-येति । ततांऽहमत्रागतः । तन्मम च्छतच्छायायां सर्वेरिप श्वापदेर्व-15 र्तितब्यम् । अहं ककु हुमो नाम राजा बेलोक्येऽपि संजातः। तच्छृत्वा सिंहव्यात्रपुर सराः श्वापदाः स्वामिन्त्रभो समादिशेति वदन्तस्तं परिवबः । अथ तेन सिहस्यामात्यपद्वी प्रदत्ता व्याव्रस्य राज्यापा-लकत्वं द्वीपिनस्ताम्वृलाधिकारो वृकस्य द्वारपालकत्वम् । ये चात्मीयाः शृगालाम्तः सहालापमात्रमपि न करोति । शृगालाः 20 सर्वेऽपि निःसारिताः। एव तस्य राज्यिकयया वर्तमानस्य सिंहा-दयो मृगान्व्यापाच तत्पुरतः प्रक्षिपन्ति । सोऽपि प्रभुधर्मेण सर्वेषां तान्प्रविभज्य प्रयच्छति । एवं गच्छति काले कदाचिद्र्रदेशे शब्दा-वमानाः शृगाळा आकर्णिताः । तेषां शब्दं श्रुत्वा पुरुक्तितननुरान-न्दाश्रपूर्णनयनस्तारस्वरेण विरोतुमारब्यः । अथ ते सिंहादयस्तं 25 तारस्वरमाकर्ण्य शृगालोऽयमिति मत्वा लज्जयाधोमुखा स्थित्वा प्रोचुः । भो वाहिता अनेन वयम् । क्षुद्रशृगालोऽयम् । तद्व-ध्यतामिति । सोऽपि तदाकण्ये पलायितुमिच्छंस्तत्र स्थान पव सिंहादिभिः खण्डशः कृतो मृतश्च ॥

अतोऽहं ब्रवीमि त्यकाश्चाभ्यन्तरा येनेति ।

तदाकण्यं पिङ्गलक आह । भो दमनक कः प्रत्ययोऽत्र विषये यतः स ममोपरि दुष्टबुद्धिः । स आह । यद्य ममात्रे तेन निश्चयः इतो यत्प्रभाते पिङ्गलकं विधिष्यामि तद्त्रेव प्रत्ययः । प्रभातेऽवसरवेला-श्यामारक्तनयनः स्फुरिताधरो दिशोऽवलोकयन्न जुचितस्थानोपवि-ष्टस्त्यां कूरदृष्ट्यावलोकयिष्यति । तदेवं ज्ञात्वा यदुचितं तत्कर्त-व्यमिति कथयित्वा संजीवकसकाशं गतः । तं प्रणम्योपविष्टः । संजीवकोऽपि सोद्वेगाकारं मन्दगत्या समायान्तं तमुद्वीक्ष्य साद्र-तरमुवाच । भो मित्र स्वागतम् । विरादृष्टोऽसि । अपि शिवं भवतः ।

10 तत्कथय येनादेयमपि तुभ्यं गृहायानाय प्रयच्छामि । उक्तं च ।

ते धन्यास्ते विवेकश्चास्ते द्यास्या इह भूतळे। आगच्छन्ति गृहे येषां कार्यार्थ सुहृदो जनाः॥ २६२॥ दमनक आह । भोः कथं दीवं सेवकजनस्य।

संपत्तयः परायत्ताः सदा चित्तमनिर्वृतम् ।

15 स्वजीवितेऽप्यविश्वासस्तेषां ये राजसेवकाः ॥ २६३ ॥ तथा च ।

> संवया धनमिच्छद्भिः संवक्तः पश्य यत्कृतम् । स्वातन्त्र्यं यच्छरीरस्य मृढेस्तदिप हारितम् ॥ २६४ ॥ नावज्जन्मातिदुःखाय ततो दुर्गतता सदा ।

20 तत्रापि सेवया वृत्तिरहो दुःखपरंपरा ॥ २६५ ॥ जीवन्तोऽपि मृताः पञ्च श्रूयन्तं किल भारते । दरिद्रो ब्याधितो मूर्खः प्रवासी नित्यसेवकः ॥ २६६ ॥ नाश्चाति सेवयौत्सुक्याद्विनिद्रो न प्रवुध्यते ॥ न नि शङ्कं वचो बूते सेवकोऽप्यत्र जीवति ॥ २६७ ॥

25 सेवा श्ववृत्तिराख्याता यैस्तैर्मिथ्या प्रजल्पितम् । स्वच्छन्दं चरति श्वात्र सेवकः परशासनात् ॥ २६८ ॥ भूशय्या ब्रह्मचर्यं च कृशत्वं लघु मोजनम् । सेवकस्य यतेर्यद्वद्विशेषः पापधर्मजः ॥ २६९ ॥ शीतातपादिकष्टानि सहते यानि सेवकः । धनाय तानि चाल्पानि यदि धर्मान्न मुच्यते ॥ २७० ॥ मृदुनातिसुवृत्तेन सुमृष्टेनातिहारिणा । मोदकेनापि किं तेन निष्पत्तिर्यस्य सेवया ॥ २७१ ॥

संजीवक आह । अथ भवान्कि वक्तमनाः ) स आह । मित्र ठ स्वामिनां सचिवानां मन्त्रभेद कर्तुं न युज्यते । उक्तं च ।

यो मन्त्रं स्वामिनो भिन्द्यात्साचिब्ये संनियोजितः । स इत्वा नृपकार्यं तत्स्वयं च नरकं वजेत् ॥ २७२ ॥ येन यस्य इतो भेदः सचिवेन महीपतेः । तेनाशस्त्रवथस्तस्य इत इत्याह नारदः ॥ २७३ ॥

तथापि मया तव स्नेहपाशबद्धेन मन्त्रभेदः कार्यो यतस्त्वं मम दचनेनात्र राजकुले विश्वस्तः प्रविष्टश्च । उक्तं च ।

विश्रम्भाद्यस्य यो मृत्युमवाप्तीति कथंचन । तस्य हत्या तदुत्था सा प्राहेदं चचनं मनुः॥ २७४॥

तत्त्रवोपरि पिङ्गलकोऽयं दुष्टबुद्धिः कथितं चाद्यानेन मत्पुरतश्चतु-15 ष्कर्णतया यत्प्रभाते संजीवकं हत्वा समस्तमृगपरिवारं चिरानृप्ति नेष्यामि । ततः स मयोक्तः । स्वामिन् अयुक्तमिदं यन्मित्रद्रोहेण संजीवनं क्रियते । उक्तं च ।

अपि ब्रह्मवधं रुत्वा प्रायिश्वतेन शुध्यति । तद्हेंण विचीर्णेन न कथंचित्सुहृहृहः ॥ २७५ ॥

20

25

10

ततस्तेनाहं सामर्थेणोक्तः। भो दुष्टबुद्धे संजीवकस्तावच्छण्यभोजी वयं मांसाशिनस्तद्समाकं स्वामाविकं वैरमिति। कयं रिदुरुपेक्ष्यते। तस्मात्सामादिभिरुपायैर्हन्यते। न च हते तस्मिन्दोषः स्यात्। उक्त च।

द्त्त्वापि कन्यकां वैरी निहन्तव्यो विपश्चिता। अन्योपायैरशक्यो यो हते दोषो न विद्यते॥ २७६॥

कृत्याकृत्यं न मन्येत क्षत्रियो बुद्धिसंयुतः । सुप्तो वा द्रोणपुत्रेण धृष्टयुम्नः पुरा हतः ॥ २७७ ॥

8

तद्हं तस्य निश्चयं शात्वा त्वत्सकाशमुपागतः। सांप्रतं मे नास्ति विश्वासघातकदोषः। तद्यत्ते प्रतिभाति तत्कुरुष्वेति। अथ संजीव-कस्तद्वज्रपातदारुणं वचनं श्रत्वा मोहमुपागतः। अथ चतनां लब्ध्वा सवैराग्यमिदमाह। भोः साध्विदमुच्यते।

उर्जनगम्या नार्यः प्रायेणास्नेहवान्भवति राजा। इपणानुसारि च धनं मेघो गिरिदुर्गवर्षी च ॥ २७८ ॥ अहं हि संमतो राज्ञो य एवं मन्यते कुधीः। बलीवर्दः स विज्ञेयो विपाणपरिवर्जितः ॥ २७९ ॥ वरं वनं वरं भेक्ष्यं वरं भारोपजीवनम्।

10 वरं व्याधिर्मनुष्याणां नाधिकारेण सपदः ॥ २८०॥ तद्युक्तं मया कृतं यदनेन सह मेत्री विहिता । उक्तं च । ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं कुलम् । तयोर्मेत्री विवाहश्च न तु पुष्ठविपुष्टयाः ॥ २८१॥ तथा च ।

15 मृगा मृगः सङ्गमनुवजनित गावश्च गोभिस्तुरगास्तुरङ्गेः । मूर्खाश्च मृर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशोलब्यसनेषु सख्यम् ॥ २८२ ॥

तद्यदि गत्वा तं प्रसादयामि तथापि न प्रसादं यास्यति । उक्तं च ।

20 निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुष्यति भ्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति। अकारणद्वेषपरो हि यो भवे-त्कर्थं नरोसौ परितोषमेष्यति॥ २८३॥ अहो साधु चेदमुज्यते।

25 भक्तानामुपकारिणां परिहतव्यापारयुक्तात्मनां सेवासंब्यवहारतत्त्वविदुषां द्वोहच्युतानामपि। ब्यापित्तः स्खलितान्तरेषु नियता सिद्धिर्भवेद्वा न वा तस्मादम्बुपतिरिवाचनिपतेः सेवा सदाशिद्वनो॥ २८४॥

20

तथा च।

भावस्मिग्धैरपरुतमपि द्वेष्यतां याति किन्ति-च्छाठ्यादन्यैरपरुतमपि प्रीतये चोपयाति । दुर्योद्यत्वात्रृपतिमनसां नेकभावाश्रयाणां

संवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥ २८५ ॥ तत्परिक्षातं मया यत्प्रसादमसहमानैः समोपवर्तिभिरेष पिङ्गलकः प्रकोपितः । तेनाय ममादोषस्याप्येयं वद्ति । उक्तं च ।

प्रभोः प्रसादमन्यस्य न सहन्तीह सेवकाः । सपत्न्य इव संकुद्धाः सपत्न्याः स्वाकृतेरपि॥ २८६॥ भवति चेवं यहणवता समीपवर्तिना तहुणैरन्येषां प्रसादो न 10 भवति । उक्त च

गुणवत्तरपात्रेण च्छाद्यन्त गुणिनां गुणाः ।
रात्रो दीपशिष्वाकान्तिनं भानाबुदितं सित ॥ २८७॥
दमनक आह । मो मित्र यद्येवं तन्नास्ति ते भयम् । प्रकोपितोऽपि
स दुर्जनंस्तव वचनेन प्रसाद यास्यित । सजीवक आह । मो न 15
युक्तमुक्तं भवता । ल्यूनामिप दुर्जनानां मध्ये वस्तुं न शक्यते
उपायान्तरं विश्राय ते नूनं प्रन्ति । उक्तं च ।

बहवः पण्डिताः श्चद्राः सर्वे मायोपजीविनः । कुर्युः इत्यमकृत्य वा उष्ट्रे काकादयो यथा ॥ २८८॥ दमनक आह । कथमतत् । सोऽत्रवीन् ।

# कथा ११.

अस्ति करिंमश्चिद्धनोहेशे मदोत्कटो नाम सिंहः प्रतिवसित स्म। तस्य चानुचरा अन्ये द्वीपिवायसगोमायवः सन्ति। अथ कदाचि-चैरितस्ततो स्नमिद्धः कथनको नामोष्ट्रो दृष्टः। अथ सिंह आह। अहो अपूर्वमिदं सत्त्वम्। तज्ज्ञायतां किमेतदारण्यकं प्राम्यं वेति। 25 तच्छ्रत्वा वायस आह। भोः स्वामिन्द्राम्योऽयमुष्ट्रनामा जीवविशेष- स्तव भोज्यः । तद्यापाद्यताम् । सिंह आह । नाहं गृहमागतं हन्मि । उक्तं च ।

> गृहं शत्रुमि प्राप्तं विश्वस्तमकुतोभयम् । यो हन्यात्तस्य पापं स्याच्छतब्राह्मणधातजम् ॥ २८९ ॥

तद्भयप्रदान दत्त्वा मत्सकाशमानीयतां येनास्यागमकारणं पृच्छामि। अथासां सर्वरिप विश्वास्याभयप्रदानं दस्त्वा मदोत्कदस-काशमानीतः प्रणम्योपविष्टश्च। ततस्तस्य पृच्छतस्तेनात्मयुत्तान्तः सार्थभ्रंशसमुद्भवो निवेदितः। ततः सिंहनोक्तम्। भाः कथनक मा त्वं प्रामं गत्वा भूयांऽपि भारोद्वहनकप्टभागी भूयाः। तद्त्रारण्ये 10 निविशक्को मरकतसदृशानि शष्पात्राणि भक्षयन्मया सह सदैव वस। साऽपि तथेत्युक्का तपां मध्ये विचरत्र कुताऽपि भयमिति सुखेनास्ते। तथाऽन्येधुमदोत्कदस्य महागजेनारण्यचारिणा सह युद्धमभवत्। ततस्तस्य दन्तमुसलप्रहारेर्व्यथा संजाता। व्यथितः कथमि प्राणैनं

- वियुक्तः । अथ शरीरासामर्थ्यात्र कुत्रचित्पदमपि चलितुं शक्तोति । 15 ते सर्वे काकादयंऽष्यप्रभुत्वेन श्रुधाविष्टाः परं दुःखं भेजुः । अथ तान्सिहः प्राह । भो अन्विष्यतां कुत्रचित्किचित्सस्य येनाहमेतामपि दशां प्राप्तस्तद्धत्वा युप्पद्धोजनं संपादयामि । अथ ते चत्वारांऽपि भ्रमितुमारन्था यावन्न किंचित्सस्यं पश्यन्ति तावद्वायसशृगालौ परस्परं मन्त्रयतः । शृगाल आह । भो वायस किं प्रभूतभ्रान्तेन ।
- 20 अयमस्माकं प्रभोः कथनको विश्वस्तस्तिष्ठति। तदेनं हत्वा प्राणयात्रां कुर्मः । वायस आह । युक्तमुक्तं भवता परं स्वामिना तस्याभयप्रदानं दत्तमास्ते न वध्योऽयमिति। शृगाल आह । भो वायस अहं स्वामिनं विज्ञाप्य तथा करिष्ये यथा स्वामी वधं करिष्यति। तत्तिष्ठन्तु भव-न्तोऽत्रैव यावदहं गृहं गत्वा प्रभोराक्षां गृहीत्वा चागच्छामि। एव-
- 25 मिभिधाय सत्वरं सिंहमुपिस्थितः । अथ सिंहमासाधेदमाह । स्वामि-न्समस्तं वनं भ्रान्त्वा वयमागताः । न किंचित्सत्त्वमासादितम् । तिंक कुर्मो वयम् । संप्रति वयं बुभुक्षया पदमिप चिलतुं न शक्तमः। देवोऽपि पथ्याशी वर्तते । तद्यदि देवादेशो भवति तत्कथनकपि-शितेनाद्य पथ्यिकया कियते । अथ सिंहस्तस्य तद्दारुणं वचनमा-

5

15

कर्ण्य सकोपमिदमाह। धिक्राताधम यद्येवं भूयोऽपि वदसि ततस्त्वां तत्क्षणेन विधिष्यामि यतो मया तस्याभयं दत्तम्। तत्कथं व्यापाद-यामि । उक्तं च ।

> न गोप्रदानं न महीप्रदानं न चान्नदानं हि तथा प्रदानम् । यथा वदन्तीह बुधाः प्रधानं सर्वप्रदानेष्वभयप्रदानम् ॥ २९० ॥

तच्छुत्वा शृगाल आह । स्वामिन्यचभयप्रदानं दस्वा वथः कियते तदेप दोषो भवति । पुनर्यदि देवपादानां भस्त्या स आत्मनो जीवि-तव्यं प्रयच्छति तन्न दोषः । ततो यदि स स्वयमेवात्मानं वधाय 10 नियोजयित तद्वध्योऽन्यथास्माकं मध्यादेकतमा वध्य इति यतो देव-पादाः पथ्यादानः श्रुन्तिरोधादन्त्यां दशां यास्यन्ति । तिक्मितैः प्राणेग्स्माकं ये स्वाम्यथें न यास्यन्ति । अपरं पश्चाद्ष्यस्माभिवंहि-प्रवेशः कार्यो यदि स्वामिपादानां किचिद्निष्टं भविष्यति । उक्तं च ।

> यस्मिन्कुलं य' पुरुषः प्रधानः स सर्वयक्षेः परिरक्षणीयः। तस्मिन्विनप्रे स्वकुलं विनप्र न नाभिभन्ने हारका वहन्ति॥ २९१॥

तदाकण्यं मदोत्कर आह । यद्यं तत्कुरुष्य यद्रोचते । तच्छुत्वा स सत्वरं गत्वा तानाह । भोः स्वामिनो महत्यवस्था वर्तते तर्तिक २० पर्यटितेन । तेन विना कोऽत्रास्मान्नक्षयिष्यति । तद्दत्वा तस्य क्षुद्दो-पात्परलोकं प्रस्थितस्यात्मशरीरदानं कुर्मो येन स्वामिप्रसादस्यान्-णतां गच्छामः । उक्तं च ।

आपदं प्राप्नुयात्स्वामी यस्य भृत्यस्य जीवतः।
प्राणेषु विद्यमानेषु स भृत्यो नरकं व्रजेत्॥ २९२॥ 25
इति श्रुत्वा ते सर्वे वाष्पपूरितहशो मदोत्कटं प्रणम्योपविष्टाः।
तान्द्रष्ट्वा मदोत्कट आह् । भोः प्राप्तं दृष्टं वा किंचित्सत्त्वम् । अथ
तेषां मध्यात्काकः प्रोवाच । स्वामिन्वयं तावत्सर्वत्र पर्यटिताः परं न

किंचित्सत्त्वमासादितं इष्टं वा । तद्य मां भक्षयित्वा प्राणान्धारयतु स्वामी येनदेवस्याप्यायना भवति मम पुनःस्वर्गप्राप्तिरिति। उक्तं च।

स्वाम्यर्थे यस्त्यज्ञेत्प्राणान्भृत्यो भक्तिसमन्वितः। स परं पदमाप्नोति जरामरणवर्जितम्॥ २९३॥

 तच्छुत्वा शृगाल आह । भो स्त्रल्पकायो भवान् । भवद्वक्षणा-त्स्वामिनस्तावत्त्राणयात्रा न भवत्यपरो दोपश्च तावत्समुत्पद्यते ।
 उक्तं च ।

> काकमांसं शुनोच्छिएं स्वर्ल्ण तद्पि दुर्वलम् । मक्षितनापि किं तेन तृप्तिर्थेन न जायते ॥ २९४ ॥

े.10 तद्दशिता स्वामिभिक्तभवता गतं चानुण्यं भर्तृपिण्डस्य प्राप्तश्चोन भयलोके साधुवाद । तद्पसराव्रतः । अहं स्वामिनं विज्ञापयामि । तथानुष्ठिते शृगालः साद्रं प्रणम्योपविष्टः । स्वामिन्मां भक्षयित्वाद्य प्राणयात्रां विश्वाय ममोभयलोकप्राप्ति कुरु । उक्तं च ।

स्वाम्यायत्ताः सदा प्राणा भृत्यानामाजिता धनैः।

15 यतस्ततो न दोषोस्ति तेषां ग्रहणसभवः॥ २९५॥

अथ तच्छृत्वा द्वीप्याह । भाः साधूक भवना पुनर्भवानपि स्वल्प-

कायः स्वजातिश्च नखायुधत्वादभक्ष्य एव । उक्तं च । नाभक्ष्यं भक्षयेत्प्राज्ञः प्राणः कण्डगतेरिए ।

विदोपात्तदपि स्तोकं लोकद्वयविनाशकम् ॥ २९६॥

20 तहाँशतं त्वयात्मन कौळीन्यम् । अथवा साधु चेदमुच्यते । एतदर्थं कुळीनानां नृपाः कुर्वन्ति संग्रहम् ।

आदिमध्यावसानेषु न ते गच्छन्ति विक्रियाम् ॥ २९७ ॥ तद्दपसराग्रतो येनाहं स्वामिनं विक्षापयामि । तथानुष्ठितं द्वीपी

प्रणम्य मदोत्कटमाह । स्वामिन्कियतामच मम प्राणैः प्राणयात्रा 25 दीयतामक्षयो वासः स्वर्गे मम विस्तार्यतां क्षितितले प्रभूतं यश

इति तन्नात्र विस्मयः कार्यः । उक्तं च ।

मृतानां स्वामिनः कार्ये भृत्यानामनुवर्तिनाम् । भवेत्स्वर्गेऽक्षयो वासः कीर्तिश्च धरणीतस्रे ॥ २९८ ॥

15

25

तच्छुत्वा कथनकश्चिन्तयामास । एतैस्तावत्सर्वेरिप शोभावाक्यान्युक्तानि न चैकोऽपि स्वामिना विनाशितः । तदहमपि प्राप्तकालं वश्यामि चित्रकं येन मद्धचनमेते त्रयोऽपि समर्थयन्ति । इति निश्चित्य प्रोवाच । भोः सत्यमुकं भवता परं भवानपि नखायुधः । तत्कथं भवनत स्वामो भक्षयित । उक्तं च ।

मनसापि स्वजात्यानां योऽनिष्टानि प्रचिन्तयत् ।
भवन्ति तस्य तान्येव इह लोकं परत्र च ॥ २९९ ॥
तद्यसरात्रतो यनाहं स्वामिन विज्ञापयामि तथानुष्टिते कथनकोऽग्रे स्थित्वा प्रणम्योवाच । स्वामिन् एतेऽभक्ष्यास्तव तन्मम प्राणैः
प्राणयात्रा विधोयतां येन ममोभयलं कप्राप्तिभवति । उक्तं च ।

न यज्वानोऽपि गच्छन्ति तां गतिं नेव योगिन ।

यां यान्ति प्रोज्झितप्राणाः स्वाम्यर्थे मेवकोत्तमाः ॥ ३००॥ एवमभिहिते ताभ्यां शृगालचित्रकाभ्यां विदारितोऽभयकुक्षिः कथनकः प्राणानत्याक्षीत्। ततश्च तैः क्षुद्रपण्डितेः सर्वेर्भक्षितः ॥

अतोऽहं व्रवीमि बहवः पण्डिताः श्रुदा इति ।

तद्भद्र श्रुद्रपरिवारोऽयं राजा मया सपरिकल्पितः । उक्तं च ।

अशुद्धप्रकृतौ राश्चि जनता नानुरज्यते । यथा गृधसमासन्नः कलहंसः समाचरेत् ॥ ३०१॥

नथा च ।

गृधाकारोऽपि सेव्यः स्याद्धंसाकारैः सभासदैः। 20 हंसाकारोऽपि संत्याज्यो गृधाकारैः स तेर्नृपः॥ ३०२॥ तन्नृनं ममोपरि केनचिद्दुर्जनेनायं प्रकोपितः। तेनैवं वद्ति। अथवा भवत्येतत्। उक्तं च।

कर्णविषेण च भग्नः किं किं न करोति बालिशो लोकः। क्षपणकतामपि धत्ते पिबाति सुरां नरकपालेन ॥ ३०३॥ अथवा साध्विदमुच्यते।

पादाहतोऽपि दृढदण्डसमाहतोऽपि यं दंष्ट्या स्पृशांति तं किल हन्ति सर्पः। कोऽप्येष एव पियुनोग्रमनुष्यधर्मः कर्णे परं स्पृशति हन्ति परं समुलम् ॥ ३०४॥ तथा च।

अहो खलभुजङ्गस्य विपरीतो वधक्रमः । कर्णे लगति चान्यस्य प्राणेरन्यो वियुज्यते ॥ ३०५ ॥ तदेवं गतेर्ऽाप किं कर्तव्यमिति । अहं त्वां सुहङ्गाचात्पृच्छामि ।

दमनक आह् । तहेशान्तरगमनं युज्यते नैवंविधस्य कुस्वामिनः

सेवां विधातुम् । उक्तं च ।

गुरोरप्यविष्ठप्तस्य कार्याकार्यमजानतः।

उत्पथन्नतिपन्नस्य परित्यागो विश्रीयते ॥ ३०६ ॥ संजीवक आह । अस्त्येतत्परं स्वामिनि कुपिते गन्तुं न शक्यते न चान्यत्र गतानामिष निर्वृतिर्भवति । उक्तं च ।

> महतां योऽपराध्येत दूरस्थोऽस्मीति नाश्वमेत्। दीर्घौ बुद्धिमतो बाह् स ताश्यां हन्ति हिंसितः॥ ३०७॥

15 तद्युद्धं मुक्ता मे नास्त्यन्यच्छ्रेयस्करम्। उक्तं च।

न तान्सुतीर्थस्तपसा च लांका-

न्स्वर्गेषिणो दानशतैः सुवित्तेः। क्षणेन यान्यान्ति रणेषु धीराः

प्राणान्समुज्झान्ति हि यं सुशीलाः ॥ ३०८ ॥

20 मृतैः संप्राप्यते स्वर्गो जीवद्भिः कीर्तिष्तमा। तदुभावपि शूराणां गुणावेतां न दुर्रुभौ ॥ ३०९ ॥

तथा च।

होमार्थैविविधप्रदानविधिना सद्विप्रवृन्दार्चनै-

र्यक्षेर्भूरिसुद्क्षिणेः सुविहितैः संप्राप्यते यत्फलम्।

25 सत्तीर्थाश्रमवासहोमनियमैश्चान्द्रायणाद्यैः कृतैः

पुम्मिस्तत्फलमाह्ये विनिहतैः संप्राप्यते तत्क्षणात् ॥ ३१० ॥ तदाकण्ये दमनकश्चिन्तयामास । तद्युद्धाय कृतनिश्चयोऽयं दृदयते दुरात्मा । तद्यदि कदाचित्तीक्षणशृङ्गाभ्यां स्वामिनं प्रहरिष्यति तन्म- हाननर्थः संपत्स्यते । तदेनं भूयोऽपि स्वषुद्धशाधबोध्य तथा करोमि यथा देशान्तरगमनं करोति । आह च । भो मित्र सम्यगभिहितं भवता परं किंतु कः स्वामिभृत्ययोः संप्रामः । उक्तं च ।

> बलवन्तं रिपुं दृष्ट्वा किलात्मानं प्रगोपयेत्। बलवद्भिश्च कर्तव्या शरधन्द्रप्रकाशता ॥ ३११॥

अस्यश्च ।

शत्रोर्बलमिक्काय वैरमारभते तु यः। स पराभवमाप्नोति समुद्रष्टिद्विभादिव॥३१२॥ संजीवक शह।कथमेतत्। सोऽब्रवीत्।

## कथा १२.

10

कर्सिश्चित्समुद्रैकदेशे टिट्टिभदंपती वसतः। ततो गच्छित काल श्वृतसमयमासाय टिट्टिभी गर्भमाधत्त । आसम्रमसवा सती टिट्टि-भमूचे। भोः कान्त मम प्रसवसमयो वर्तते तद्विचिन्यतां किमपि निरुपद्रवं स्थानं येन तत्राहमण्डकमोक्षणं करोमि। टिट्टिभ आह । भद्रे रम्योध्यं समुद्रप्रदेशः। तद्त्रैव प्रसवः कार्यः। सा पाह । अम 15 पूर्णिमादिने समुद्रपेटा चटित । सा मत्तगजेन्द्रानप्याकर्षति । तद्-रमन्यत्र किचित्स्थानमन्विष्यताम्। तच्छुत्वा विहस्य टिट्टिभ आह । भद्रे न युक्तमुक्तं भवत्या। का मात्रा समुद्रस्य यो मम दूर्षिण्यति प्रसृतिम्। तद्विश्वव्धात्रैव गर्भे मुश्च। उक्तं च।

यः पराभवसंप्राप्तः स्वस्थानं संत्यजेश्वरः। 20 तेन चेत्पुत्रिणी माता तक्कन्ध्या केन कथ्यते॥ ३१३॥ तच्छ्रत्वा समुद्रश्चिन्तयामास । अहो गर्वः पक्षिकीटस्यास्य।

भथवा साध्विदमुच्यते।

उत्क्षिप्य टिट्टिमः पादावास्ते भक्कमयादिवः। स्विचित्तकित्यतो गर्वः कस्य नात्रापि विद्यते॥ ३१४॥ 25 तस्मयास्य प्रमाणं कुर्तृहलादपि द्वष्टब्यम् । कि ममैषोऽण्डापहारे 10

कृते करिष्यति। इति चिन्तयित्वा स्थितः। अथ प्रसवानन्तरं प्राण-यात्रार्थे गतायाष्टिद्दिश्याः समुद्रो चेलाव्याजेनाण्डान्यपजहार । अथायाता सा टिहिभो प्रसवस्थानं शून्यमवलोक्य प्रलपन्ती टिहि-भमूचे । भो मूर्ख कथितमासीन्मया ते यत्समुद्रवेलयाण्डानां विनाशो भविष्यति तद्रतरं त्रजावः परं मूढतयाहंकारमाश्रित्य मम वचनं न करोपि। अथवा साध्विदमुच्यते।

सुद्धदां हितकामानां न करोतीह यो वचः। स कूर्म इव दुर्वुद्धिः काष्टाद्धष्टो विनश्यति॥ ३१५॥ टिट्टिभ आह । कथमेतत्। साबवीत्।

#### कथा १३.

अस्ति कस्मिश्चिज्ञलाशये कम्बुश्रीवो नाम कच्छपः। तस्य संकटिविकटनाम्नी मित्रे इंसजातीय परमम्नेहमाश्रिते। ता च हंसी सरस्तीरमासाद्य तेन सहानेकदेविपमहपीणां कथाः कृत्वास्तमनवेलायां
स्वनीडसंश्रयं कुरुतः। अथ गच्छित कालेऽनावृष्टिवद्यात्सरः शनैः
15 शनैः शोषमगमत्। ततस्तदुःखदुःखितौ तावृचतुः। मा मित्र जम्बालशेपमेतत्सरः संजातं तत्कथं भवान्मिविष्यतीति व्याकुलत्वं नी
हृदि वर्तते। तच्छुत्वा कम्बुशीव आह् । भोः सांप्रतं नास्त्यस्माकं
जीवित्वयं जलाभावात्। तथाप्युपायश्चिन्त्यतामिति। उक्तं च।

त्याज्यं न धैर्यं विधुरेऽपि काले धैर्यान्कदाचिद्रतिमाप्रुयात्सः । यथा समुद्रेऽपि च पोतभक्के सांयात्रिको वाञ्छति तर्तुमेव ॥ ३१६॥

अपरं च।

20

मित्रार्थे बान्धवार्थे च बुद्धिमान्यतते सदा । 25 जातास्वापत्सु यत्नेन जगादेदं वचो मनुः ॥ ३१७ ॥ तदानीयतां कााचिद्दृढरज्जुर्छेषु काष्ठं वान्विष्यतां च प्रभूतजलस- नाथं सरो येन मया मध्यप्रदेशे दन्तैर्गृहीते साति युवां कोटिभागयो-स्तत्काष्ठं मया सहितं संगृह्य तत्सरो नयथः। तावूचतुः। भो मित्र एवं करिष्यावः परं भवता मौनव्रतेन भाव्यं नो चेत्तव काष्ठात्पातो भविष्यति । तथानुष्ठिते गच्छता कम्बुग्रीवेणाधोभागव्यवस्थितं किंचित्पुरमालोकितम्। तत्र ये पौरास्ते तथा नीयमानं विलोक्य 5 सविस्मयमिदमूचुः। अहो चन्नाकारं किमपि पक्षिश्यां नीयते। पश्यत पश्यत। अथ तेपां कोलाहलमाकण्यं कम्बुग्रीव आह। भोः किमेष कोलाहल इति वक्तमना अधोंके पतितः पौरैः खण्डशः सृतश्च।

अतोऽह ब्रचीमि सुहृदां हितकामानामिति ॥

तथाच ।

10

अनागतविधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा। द्वावेतौ सुस्रमेधेते यद्गविष्यो विनश्यति ॥ ३१८॥ टिट्टिभ आह । कथमेतत् । सात्रवीत् ।

#### कथा १४.

कर्सिश्चिज्ञलाशयेऽनागतविधाता प्रत्युत्पन्नमितर्यद्वाविष्यश्चेति 15 त्रयो मत्स्याः सन्ति । अथ कदाचित्तं जलाशयं दृष्टुागच्छद्भिमेत्स्य-जीविभिष्टकं यदहो बहुमत्स्योऽयं दृदः कदाचिद्पि नास्माभिरन्वे-षितः । तदद्याहारवृत्तिः संजाता संध्यासमयश्च संभूतस्ततः प्रभा-तेऽत्रागन्तव्यमिति निश्चयः । अतस्तेषां तत्कुलिशपातोपमं वचः समाकण्योनागतविधाना सर्वान्मत्स्यानाहृयेद्म्चे । अहो श्रुतं भव-20 द्वियेन्मत्स्यजीविभिरभिहितम् । तद्रात्राविष किचिद्रम्यतां समीप-धांतं सरः । उक्तं च ।

अद्यक्तैर्बिलनः दात्रोः कर्तव्यं प्रपलायनम् । संश्रितव्योऽथवा तुर्गो नान्या तेषां गतिर्भवेत् ॥ ३१९ ॥ तन्नूनं प्रभातसमये मत्स्यजीविनोऽत्र समागम्य मत्स्यसंक्ष्यं करि-25 ष्यन्ति । पतन्मम मनिस वर्तते । तन्न युक्त सांप्रतं क्षणमप्यत्राव-स्थातुम् । उक्तं च । विद्यमाना गतिर्येषामम्यत्रापि सुखावहा ।
ते न पह्यन्ति विद्वांसो देशमङ्गं कुलक्षयम् ॥ ३२०॥
तदाकण्यं प्रत्युत्पन्नमतिः प्राह । अहो सत्यममिहितं मवता
ममाप्यभीष्टमेतत् । तदन्यत्र गम्यतामिति । उक्तं च ।

परदेशभयाद्भीता बहुमाया नपुंसकाः।
स्वदेशे निधनं यान्ति काकाः कापुरुषा मृगाः॥ ३२१॥
यस्यास्ति सर्वत्र गतिः स कस्मात्स्वदेशरागेण हि याति नाशम्।
तातस्य कूपोऽयमिति ब्रुवाणाः

10 झारं जलं कापुरुषाः पिबन्ति ॥ ३२२ ॥

अथ तत्समाकर्ण प्रोचैर्विहस्य यद्गविष्यः प्रोवाव । अहो न भवद्ग्यां मन्त्रितं सम्यगेतिदिति यतः कि वाङ्गात्रेणापि तेषां पितृपै-तामहिकमेतत्सरस्यकुं युज्यते । तद्यद्यायुःक्षयोऽस्ति तद्नयत्र गता-नामपि मृत्युर्भविष्यत्येव । उक्तं च ।

अरिक्षतं तिष्ठति दैवरिक्षतं
सुरिक्षतं दैवहतं विनश्यति ।
जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः
इतप्रयक्षोऽपि गृहे विनश्यति ॥ ३२३ ॥

तद्दं न यास्याभि । भवद्भयां च यत्प्रतिभाति तत्कार्यम् । अथ 20 तस्य तं निश्चयं हात्वानागतिविधाता प्रत्युत्पन्नमतिश्च निष्कान्तौ सह परिजनेन । अथ प्रभाते तैमेत्स्यजीविभिजांकैस्तज्जलाशयमा-लोड्य यद्भविष्येण सह जलाशयो निर्मत्स्यतां नीतः । अतोऽहं ब्रवी-भ्यनागतिविधाता चेति ॥ तच्छुत्वा टिष्टिभ आह् । भद्रे कि मां यद्भ-विष्यसदृशं संभाविषयसि । तत्पश्य मे बुद्धिप्रभावं यावदेनं दुष्ट-25 समुद्रं शोषयामि । टिष्टिभ्याह । अहो कस्ते समुद्रेण सह विष्रहः । तन्न युक्तमस्योपरि कोपं कर्तुम् । उक्तं च यतः । पुंसामसमर्थानामुपद्भवायात्मनो भवेत्कोपः । पिठरं कथद्तिमात्रं निजपार्श्वोनेव दहतितराम् ॥ ३२४॥ तथा च ।

अविदिखात्मनः शक्ति परस्य च समुत्सुकः।
गच्छन्नभिमुखो नाशं याति वहाँ पतक्रवत्॥ ३२५॥

टिट्टिभ आह् । प्रिये मा मैवं वद । येषामुत्साहशक्तिभैवति ते

म्बल्पा अपि गुरूनपि विक्रमन्ते। उक्तं च।

विशेषात्परिपूर्णस्य याति शत्रोरमर्षणः। आभिमुख्यं शशाङ्कस्य यथाद्यापि विधुतुदः॥ ३२६॥

तथा च।

10

प्रमाणाद्धिकस्यापि गण्डश्याममदच्युतेः । पदं मुर्क्षि समाधत्ते केसरी मत्तदन्तिनः ॥ ३२७ ॥ तथा च ।

बालस्यापि रवेः पादाः पतन्त्युपरि भूभृताम् । तेजसा सह जातानां वयः कुत्रोपयुज्यते ॥ ३२८॥ 15

तदनया चञ्चास्य सकलं तोयं शुष्कस्थलतां नयामि। दिहिभ्याह। भोः कान्त यत्र जाह्नवी नवनदीशतानि गृहीत्वा नित्यमेव प्रविशति तथा सिन्धुश्च तत्कथं त्वमप्रादशनदीशतैः पूर्यमाणं तं विप्रुषवाहिन्या चञ्चा शोषयिष्यस्ति। तत्किमश्रद्धेयेनोक्तेन। दिद्दिभ आह् । प्रिये।

अनिर्वेदः श्रियो मूठं चञ्चर्मे लोहसंनिमा। 20 अहोरात्राणि दीर्घाणि समुद्रः किं न शुष्यति ॥ ३२९ ॥ दुरिधगमः परमागो यावत्पुरुषेण पौरुषं न कृतम्।

जयित तुलामधिरूढो भास्वानिप जलद्रपटलानि ॥ ३३०॥ टिट्टिश्याह । यदि त्वयावद्यं समुद्रेण सह वैरानुष्ठानं कार्ये तद्-न्यानिप विहणानाहूय सुहज्जनसहित एवं समाचर । उक्तं च । 25

बहूनामप्यसाराणां समवायो हि दुर्जयः। कृणैरावेष्टचते रज्जुर्यया नागोऽपि वध्यते॥३३१॥ तथा च।

चटकाकाष्ट्रक्टेन मक्षिकादर्दुरैस्तथा। महाजनविरोधेन कुञ्जरः प्रलयं गतः॥३३२॥ टिट्टिभ आह। कथमेतत्। सा प्राह।

5

### कथा १५.

करिंमश्चिद्वनोद्देशे चटकदंपती तमालतरुकतिनलयो प्रतिवसतः।
अथ गच्छता कालेन संतितरभवत् । अन्यस्मिन्नहिन प्रमत्तो गजः
कश्चित्तं तमालवृक्षं धर्मार्तश्छायाधीं समाश्रितः। ततो मदोत्कर्णातां
तस्य शाखां चटकाकान्तां पुष्कराग्नेणाकृष्य वभञ्ज । तस्या भङ्गेन
10 चटकाण्डानि सर्वाणि विशीर्णानि। आयुःशेपतया च चटका कथमपि प्राणेर्न वियुक्ता। अथ साण्डभङ्गाभिभूता प्रलापान्कुर्वाणा न
कथंचिद्तिष्ठत्। अत्रान्तरे तस्यास्तान्प्रलापाञ्थ्रत्वा काष्टकूरो नाम
पक्षी तस्या परमसुहत्तदुःखदुःखितोऽभ्येत्य तामुवाच । भवति किं
वृथा प्रलापेन। उक्तं च।

15 नष्टं मृतमतिकान्तं नानुशोचन्ति पण्डिताः। पण्डितानां च मूर्खाणां विशेषोऽयं यतः स्मृतः॥ ३३३॥ तथा च।

> अशोच्यानीह भूतानि यो मृढस्तानि शोचिति । स दुःखे लभते दुःखं द्वावनर्थी निषेवते ॥ ३३४॥

20 अन्यश्च।

श्रेष्माश्र बान्धवैर्मुक्तं प्रेतो भुङ्के यतोऽवशः ।
तस्मान्न रोदितव्यं हि क्रियाः कार्याः प्रयत्नतः ॥ ३३५ ॥
चटका प्राह । अस्त्वेतत् । परं दुष्टगजेन मदान्मम संतानक्षयः
इतः । तद्यदि त्वं सुहृत्सत्यस्तदस्य गजापसदस्य कोऽपि वधो25 पायश्चिन्त्यो यस्यानुष्ठानेन मे संततिनाशदुः खपमसरति। उक्तं च।
आपदि येनोपकृतं येन च हसितं दशासु चान्त्यासु।
उपकृद्यकृद्पि च तथोर्यस्तं पुरुषं परं मन्ये ॥ ३३६॥

काष्ठकूट आह । भवति सत्यमभिहितं भवत्या । उक्तं च । स सुहृद्धसने यः स्यात्स पुत्रो यस्तु भक्तिमान् । स भृत्यो यो विधेयक्षः सा भार्यो यत्र निर्वृतिः ॥ ३३७॥

तत्परय मे बुद्धिप्रभावम् । परं ममापि सुहृद्भूता वीणारवा नाम
मिक्षकास्ति । तत्तामाहृयागच्छामि येन स दुरात्मा दुष्टगजो हन्यते । 5
अथासौ सह चटकया मिक्षकामासाच प्रोवाच । भद्रे ममेष्टेयं चटका
केर्नाचहुष्टगजेन पराभूताण्डस्फोटनेन । तत्तस्य वधोपायमनुतिष्ठतो
मे साहाय्यं कर्तुमहेसि । मिक्षकाण्याह । भद्र किमुच्यतेऽत्र विषये ।
उक्तं च ।

पुनःप्रत्युपकाराय मित्राणां कियते प्रियम्। 10 यत्पुनर्मित्रमित्रस्य कार्य मित्रैने किं कृतम् ॥ ३३८॥ सत्यमतत्। परं ममापि भेको मेघनादो नाम मित्रं तिष्ठति। तमप्याहृय यथोचितं कुर्मः। उक्तं च।

> हितः साधुसमाचारैः शास्त्रश्चर्मतिशालिभिः । कथंचित्र विकल्पन्ते विद्वद्विश्चिन्तिता नयाः ॥ ३३९ ॥ ः

सथ ते त्रयोऽपि गत्वा मेघनादस्याग्रे पूर्व वृत्तान्तं निवेद्य तस्थुः। अथ स प्रोवाच । कियन्मात्रो गजो वराको महाजनस्य कुपितस्य । तन्मदीयो मन्त्रः कर्तव्यः । मिश्लके त्वं गत्वा मध्याह्नसमये तस्य मदोत्करस्य गजस्य कर्णे वीणारवसदृशं शब्दं कुरु येन श्रवणसुख-लालसो निर्मालितनयनो भवति।ततश्च काष्टकृरचञ्चा स्फोरितनय-20 नोऽन्धीभूतस्तृवार्तो मम गर्ततराश्चितस्य सर्पारकरस्य शब्दं श्रुत्वा जलाश्यं मत्वाभ्यति । ततो गर्तमासाद्य पतिष्यति पञ्चत्वं यास्यति चेति । पवं समवायः कर्तव्यो यथा वैरसाधनं भवति । अथ तथा-नृष्ठितेस मत्त्रगजो मिश्लकागेयश्चवणसुखाश्चिमोलितनयनःपश्चात्का-ष्ठकूरद्वतचश्चमेध्याह्नसमये भ्राम्यन्मण्डूकशब्दानुसारी गच्छन्महतीं 25 गर्तामासाद्य पतितो मृतश्च ॥ अतोऽहं ब्रवीमि चरकाकाष्टकूरेनेति । टिटिन आह । भद्रे एवं भवतु । सुद्धर्गसमुद्गयेन समुद्रं शोष-

यिष्यामीति निश्चित्य बकसारसमयूरादीन्समाहूय प्रोवाच । भोः पराभूतोऽहं समुद्रेणाण्डकापहारेण तश्चिन्त्यतामस्य शोषणोपायः। ते संमन्त्रय प्रोचुः। अशक्का वयं समुद्रशोषणे तर्तिक वृथा प्रयासेन। उक्तं च

अवलः प्रोन्नतं रात्रुं यो याति मदमोहितः । युद्धार्थं स निवर्तेत शीर्णद्नतो गजो यथा ॥ ३४० ॥ तद्स्माकं स्वामी वैनतेयोऽस्ति । तत्तस्मै सर्वमेतत्परिभवस्थानं निवेचते येन स्वजातिपरिभवकुपितो वैरानुण्यं गच्छति । अथवात्रा-वलेपं करिष्यति तथापि नास्ति वो दुःखम् । उक्तं च ।

10 सुद्दि निरन्तरिच से गुणवित भृत्येऽनुवर्तिनि कलते। स्वामिनि शक्तिसमेते निवेद्य दुःखं सुखीभवित ॥ ३४१ ॥ तद्यामो वैनतेयसकाशं यतोऽसावस्माकं स्वामी । तथानुष्ठिते सर्वे ते पक्षिणो विवर्णवदना बाष्पपूरितदशो वैनतेयसकाशमुपेत्य करुणस्वरेण फूत्कर्तुमारब्धाः। अहो अब्रह्मण्यमब्रह्मण्यम्। अधुना 15 सदाचारस्य टिट्टिमस्य भवित नाथे स्ति समुद्रेणाण्डान्यपद्दतानि। तत्वनप्टमधुना पक्षिकुलम्। अन्येऽपि स्वेच्छ्या समुद्रेण ब्यापाद-यिष्यन्ते। उक्तं च।

> पकस्य कर्म संवीक्ष्य करोत्यन्योऽपि गहितम् । गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः॥ ३४२॥

#### 20 **तथा च ।**

चाटतस्करदुर्वृत्तेस्तथा साहसिकादिभिः।
पीड्यमानाः प्रजा रक्ष्याः कृटच्छद्मादिभिस्तथा॥३४३॥
प्रजानां धर्मषङ्गागो राक्षो भवति रक्षितुः।
अधर्माद्पि षङ्गागो जायते यो न रक्षति॥३४४॥
प्रजापीडनसंतापात्समुद्भृतो हुतादानः।
राक्षः श्रियं कुळं प्राणाश्वाद्ग्ध्वा विनिवर्तते॥३४५॥
राजा बन्धुरबन्धूनां राजा चक्षुरचक्षुषाम्।
राजा पिता च माता च सर्वेषां न्यायवर्तिनाम्॥३४६॥

25

फलार्थी पार्थिवो लोकान्पालयेदास्त्रमास्थितः । दानमानादितोयेन मालाकारोऽद्भुरानिव ॥ ३४७॥ यथा बीजाद्भुरः सूक्ष्मः प्रयत्नेनाभिरक्षितः । फलप्रदो भवेन्काले तद्वल्लोकः सुरक्षितः ॥ ३४८॥ हिरण्यधान्यरत्नानि यानानि विविधानि च । तथान्यद्विप यर्तिकचित्प्रजाभ्यः स्यात्रृपस्य तत् ॥ ३४९॥

अथैवं गरुडः समाकण्यं तदुःखदुःखितः कोपाविष्टश्च व्यचिन्तयत्। सत्यमुक्तमेतैः पिक्षिभिः । अहो तद्य गत्वा तं समुद्रं शोषयामः। एवं चिन्तयतस्तस्य विष्णुदृतः समागत्याह । भो गरुत्मन्भगवता नारायणेनाहं तव पार्श्वे प्रेषितः। देवकार्येण श्रीभगवानमरा- 10
वत्यां यास्यतीति। तत्सत्वरमागम्यताम् । तच्छुत्वा गरुडः साभिमानं प्राह । भो दूत कि मया कुभृत्येन भगवान्करिष्यति। तद्गत्वा
तं वद यदन्यो भृत्यो वाहनायास्मत्थाने क्रियताम्। मदीयो नमस्कारो वाच्यो भगवतः। उक्तं च।

यो न वेत्ति गुणान्यस्य न तं सेवेत पण्डितः ।

न हि तसात्फलं किचित्सुकृष्टादृषरादिव ॥ ३५०॥
दूत आह । भो वैनतेय कदाचिदिष भगवन्तं प्रति त्वया नैतदभिहितमीहक् । तत्कथय किं ते भगवतापमानस्थानं कृतम् । गरुड
आह। भगवदाश्रयभूतेन समुद्रेणास्मिट्टिश्भाण्डान्यपहृतानि । तद्यदि
निग्रहं न करोति तदहं भगवतो न भृत्य इत्येष निश्चयस्त्वया वाच्यः। 20
तद्भुततरं गत्वा भवता भगवतः समीपे गन्तव्यम् । अथ दूतमुखेन
प्रणयकुपितं वैनतेयं विश्वाय भगवांश्चिन्तयामास । अहो स्थाने कोपो
वनतेयस्य । तत्स्वयमेव गत्वा संमानपुरःसरं तमानयामि । उक्तं च ।

भक्तं शक्तं कुलीनं च न भृत्यमपमानयेत् । पुत्रवल्लालयेन्नित्यं य इच्छेच्छ्रेय आत्मनः ॥ ३५१ ॥ राजा तुष्टोऽपि सृत्यानामर्थमात्रं प्रयच्छति । ते तु संमानमात्रेण प्राणैरप्युपकुर्वते ॥ ३५२ ॥ इत्येवं संप्रधार्य रूक्मपुरे वैनतेयसकाशं सत्वरमगमत् । वैनते-ऽपि ग्रहागतं भगवत्तमवलोक्य त्रपाधोमवः प्रणस्योवाच । भग-

योऽपि गृहागतं भगवन्तमवलोक्य त्रपाधोमुखः प्रणम्योवाच । भग-वन् त्वदाश्रयोन्मत्तेन समुद्रेण मम भृत्यस्याण्डान्यपहृत्य मेऽपमान-स्थानं कृतम् । परं युष्मलुज्जयाहं तं स्थलतां न नयामीति । यतः स्वामिभयाञ्छुनोऽपि प्रहारो न दीयते । उक्तं च ।

येन स्याल्लघुता वाथ पीडा चित्ते प्रभोः कचित्। प्राणत्यागेऽपि तत्कर्म न कुर्यात्कुलसेवकः॥ ३५३॥

10 तच्छुत्वा भगवानाह । भो वैनतेय सत्यमभिहितं भवता । उक्तं च । भृत्यापराधजो दण्डः स्वामिनो जायते यतः ।

तेन लज्जापि तस्योत्था न भृत्यस्य तथा पुनः ॥ ३५४॥
तदागच्छ येनाण्डानि समुद्रादादाय टिष्टिमं संभावयावोऽमरावती च गच्छावः । तथानुष्ठिते समुद्रो भगवता निर्भत्स्योग्नेयं शरं

15 संधायामिहितः। मो दुरात्मन्दीयन्तां टिष्टिभाण्डानि नो चेत्स्थलतां
त्वां नयामि । ततः समुद्रेण सभयेन टिष्टिभाण्डानि तानि प्रदत्तानि
टिष्टिभेनापि भायांये समर्पितानि ॥

अतोऽहं ब्रवीमि शत्रोर्बलमविश्वायेति।

तस्मात्पुरुषेणोद्यमा न त्याज्यः । तदाकण्यं संजीवकस्तमेव भूयो20 ऽपि पप्रच्छ । मो मित्र कथं क्षेयो मयासौ दुष्टबुद्धिरिति । इयन्तं
कालं यावदुत्तरोत्तरक्षेद्देन प्रसादेन चाहं दृष्टो न कदाचित्तद्विक्चतिर्दृष्टा । तत्कथ्यतां बेनाहमात्मरक्षार्थं तद्वधाय च यते । दमनक
बाह । मद्र किमत्र क्षेयम् । एष ते प्रत्ययः । यदि रक्तनेत्रस्थिशिखां
भूकुटिं द्धानः सृक्षिणी परिलेलिहत्त्वां दृष्ट्या भवति तद्वृष्टबुद्धिर25 न्यथा सुप्रसादश्चेति । तदाज्ञापय माम् । स्वाभ्यं प्रति गच्छामि ।
त्वया च यथायं मन्त्रभेदो न भवति तथा कार्यम् । यदि निशामुखं
प्राप्य गन्तं शक्तोषि तदेशत्यागः कार्यः । यतः ।

त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् । ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत् ॥ ३५५ ॥ आपदर्थे धनं रक्षेद्वारात्रक्षेद्धनैरिप । आत्मानं सततं रक्षेद्वारैरिप धनैरिप ॥ ३५६॥

यलवताभिभूतस्य विदेशगमनं तदनुष्रवेशो वा नीतिः। तद्देश- ६ त्यागः कार्यः। अथवात्मा सामादिभिक्षायैरभिरक्षणीयः। उक्तं च।

अपि पुत्रकलत्रैर्घा माणान्नदोत पण्डितः । विद्यमानैर्यतस्तैः स्यात्सर्वे भूयोऽपि देहिनाम् ॥ ३५७ ॥

#### तथा च।

येन केनाप्युपायेन शुभेनाप्यशुभेन वा।

उद्धरेद्दीनमात्मानं समर्थो धर्ममाचरेत्॥ ३५८॥

यो मायां कुरुते मृढः प्राणत्यागे धनादिके।

तस्य प्राणाः प्रणश्यन्ति तैर्नेष्टेर्नष्टमेव तत्॥ ३५९॥

पवमिभधाय दमनकः करटकसकाशमगमत् । करटकोऽपि तमा-यान्तं दृष्ट्या प्रोवाच । भद्र किं कृतं तत्र भवता । दमनक आह । 15 मया तावन्नोतिबीजनिर्वापणं कृतं परतो दैवविहितायत्तम् । उक्तं च यतः ।

> पराङ्मुखेऽपि देवेऽत्र रुत्यं कार्यं विपश्चिता । आत्मदोपविनाशाय स्वचित्तस्तम्भनाय च ॥ ३६०॥

#### तथा च।

20

उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी-दैंवं हि दैविमिति कापुरुषा वदन्ति । दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशत्त्रया यस्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः ॥ ३६१॥

करटक आह । तत्कथय कीटक्त्वया नीतिबीजं निर्वापितम् । सी- 25 रज्ञवीत् । मयान्योन्यं ताज्यां मिण्याप्रजल्पनेन भेदस्तथा विहितो यथाभूयोऽपि मन्त्रयन्तावेकस्थानस्थितौ न पश्यिस। करटक आह। अहो न युक्तं भवता विहितं यत्परस्परं तौ स्नेहार्द्रहृदयौ सुखाश्रयौ कोपसागरे प्रक्षिप्तौ। उक्तं च।

अविरुद्धं सुखस्थं यो दुःखमार्गे नियोजयेत्।

जनमजन्मान्तरे दुःखी स नरः स्यादसंशयम् ॥ ३६२॥

अपरं त्वं यद्भेदमात्रेणापि तुष्टस्तद्प्ययुक्तं यतः सर्वोऽपि जनो

विरूपकरणे समर्थो भवति नोपकर्तुम्। उक्तं च।

घातियतुमेव नीचः परकार्य वेत्ति न प्रसाधियतुम्। पातियतुमेव शक्तिनीखोरुद्धर्तुमन्निपटम्॥३६३॥

10 दमनक आह । अनिभिन्नो भवान्नीतिशास्त्रस्य तेनैतद्भवीपि। उक्तं चयतः।

> जातमात्रं न यः शत्रुं व्याधि च प्रशमं नयेत्। महाबलोऽपि तेनैव वृद्धिं प्राप्य स हन्यते॥ ३६४॥ तच्छत्रुभूतोऽयमस्माकं मन्त्रिपदापहरणात्। उक्तं च।

15 पितृपैतामहं स्थानं यो यस्यात्र जिगीपते । स तस्य सहजः रात्रुरुच्छेद्योऽपि प्रिये स्थितः ॥ ३ ६ ५ ॥

तन्मया स उदासीनतया समानीतोऽभयप्रदानेन यावत्तावद्हमपि तेन साचिन्यात्प्रच्यावितः । अथवा साध्विदमुच्यते ।

दचात्साधुर्यदि निजपदे दुर्जनाय प्रवेशं

20 तन्नाशाय प्रभवति ततो वाञ्छमानः स्वयं सः । तस्मादेयो विषुलमतिभिर्नावकाशोऽधमानां जारोऽपि स्याद्गहृपतिरिति श्रूयते वाक्यतोऽत्र ॥ ३६६॥

तेन मया तस्योपरि वधोपाय एप विरच्यते । देशत्यागाय वा भविष्यति ।तम त्वां मुक्त्वान्यो न ज्ञास्यति । तसुक्तमेतत्स्वार्था-25याजाष्टितम् । उक्तं च यतः ।

> निर्स्तिरां हृदयं कृत्वा वाणी चेक्षुरसोपमाम् । दुःसं तत्र न कर्तव्यं हृन्यात्तवापकारिणम् ॥ ३६७॥

अपरं मृतोऽप्यस्माकं भोज्यो भविष्यति । तदेकं तावद्वैरसाध-तम् । अपरं साचिब्यं च भविष्यति तृतिश्चेति । तद्गुणत्रयेऽस्मिश्चप-स्थिते कस्मान्मां दृषयसि त्वं जाङ्यभावात् । उकं च ।

परस्य पीडनं कुर्वन्स्वार्थिसिद्धि च पण्डितः । मृढवुद्धिनं भक्षेत वने चतुरको यथा ॥ ३६८॥ करटक आह । कथमेतत् । स आह ।

कथा १६.

अस्ति कर्स्मिश्चिद्धनोद्देशे वज्रदंष्ट्रो नाम सिंहः । तस्य चतुरक-ऋव्यमुखनामानौ ऋगालवृको सदानुगतौ तत्रैव प्रतिवसतः। अथा-न्यदिने सिंहेन कदाचिदासन्नप्रसवा प्रसववेदनया स्वयूथाद्धष्टो- 10 ष्ट्रश्रुपविष्टा कस्मिश्चिद्धनोद्देशेसमासादिता । अथ तां व्यापाद्य याव-दुदरं स्फाटयति तावज्ञीवॅल्लघुदासेरकशिशुनिंष्क्रान्तः। सिंहोऽपि दासेरक्या पिशितेन सपरिवारः परां तृप्तिमुपागतः परं स्नेहात्स दासेरकं गृहमानीयेदमुवाच । भद्र न तेऽस्ति मृत्योर्भयं मत्तो नान्यस्माद्पि । ततः स्वेच्छयात्र वने भ्रम्यतामिति । यतस्ते शङ्क- 15 सदृशौ कर्णावतः शङ्कर्णो नाम भविष्यसि । एवमनुष्ठिते चत्वा-रोऽपि त एकस्थाने विहारिणः परस्परमनेकप्रकारगोष्टीसुखमनुभ-वन्तस्तिष्ठन्ति । राद्भुकर्णोऽपि यौवनपद्वीमारूढः क्षणमपि न तं सिहं मुञ्जति । अथ कदाचिद्रज्ञदंष्ट्रस्य केनचिद्रन्येन मत्तगजेन सह युद्धमभवत् । तेन मदवीर्यात्स दन्तप्रहारैस्तथा क्षतशरीरो विहितो 20 यधा प्रचित्तं न शक्कोति । तत्श्चत्क्षामस्तान्त्रोवाच । भो भवन्तः । अन्विष्यतां किंचित्सत्त्वं येनाहमेवस्थितोऽपि तद्यापाद्यात्मनो युष्माकं च श्चत्प्रणाशं करोमि।तच्छूत्वा ते त्रयोऽपि वने संध्याकालं याबद्धान्ताः परं न किंचित्सत्त्वमासादितम् । अथ चतुरकश्चिन्त-यामास । यदि शहुकर्णोऽयं व्यापाद्यते ततः सर्वेषां कतिचिद्दिनानि 25 त्रुप्तिर्भवति परं नैनं स्वामी मित्रत्वादाश्रयसमाश्रितत्वाश्व विनाश-

यिष्यति । अथवा बुद्धिप्रमावेण स्वामिनं प्रतिबोध्य तथा करिष्ये यया व्यापादयिष्यति । उक्तं च ।

> अवध्यं चाथवागम्यमकृत्यं नास्ति किंचन । लोके बुद्धिमतां बुद्धेस्तस्मात्तां विनियोजयेत् ॥ ३६९॥

एवं विचिन्त्य राद्भुकर्णमिद्माह। भोः राद्भुकर्ण स्वामी तावत्पथ्यं विना क्षुधया पीड्यते । स्वाम्यभावादस्माकमपि ध्रुवं विनादा एव । ततो वाक्यं किंचित्स्वाम्यर्थे वदिष्यामि । तच्छ्यताम् । दाङ्ककर्ण आह । भोः शीद्यं निवेद्यतां येन ते वचनं शीद्यं निर्विकल्पं करोमि । अपरं स्वामिनो हिते कृते मया सुकृतरातं कृतं भविष्यति । अथ 10 चतुरक आह । भो भद्र आत्मशरीरं द्विगुणलाभेन प्रयच्छ येन ते ब्रिगुणं शरीरं भवति स्वामिनः पुनः प्राणयाता भवति । तदाकर्ण्य दाङ्ककर्णः प्राह।भद्र यद्येवं तन्मदीयप्रयोजनमेततु च्यताम्।स्वाम्यर्थः क्रियतामिति । परमत्र धर्मः प्रतिभूरिति ते विचिन्त्य सर्वे सिंहस-कारामाजग्मुः। ततश्चतुरक आह। देव न किचित्सरवं प्राप्तम्। भग-15 वानादित्योऽप्यस्तंगतः। तद्यदि स्वामी द्विगुणं शरीरं प्रयच्छति ततः शङ्ककर्णोऽयं द्विगुणवृद्धचा स्वशरीरं प्रयच्छति धर्मप्रतिभुवा। सिंह आह । भो यद्येवं तत्सुन्दरतरम् । व्यवहारस्यास्य धर्मः प्रतिभूः क्रिय-तामिति।अथ सिंहवंचनानन्तरं वृकशृगालाभ्यां विदारितोभयकुक्षिः दाङ्कर्माः पञ्चत्वमुपगतः। अथ वज्रद्रंष्ट्रश्चतुरकमाह । भोश्चतुरक 20 यावदहं नदीं गत्वा स्नानदेवतार्चनविधि कृत्वागच्छामि तावस्वया-त्राप्रमत्तेन भाव्यमित्युक्ता नद्यां गतः। अथ तस्मिन्गते चतुरकश्चि-म्तयामास । कथं ममैकाकिनो भोज्योऽयमुष्ट्रो भविष्यतीति विचिन्त्य क्रव्यमुखमाह । मोः क्रव्यमुख क्षुधालुर्भवान् । तद्यावदसौ स्वामी नागच्छति तावत्वमस्योष्ट्रस्य मांसं भक्षय । अहं त्वां स्वामिनो 25 निर्दोषं प्रतिपादियध्यामि । सोऽपि तच्छूत्वा यावितकिचिन्मांसमा-स्वाद्यति तावश्चतुरकेणोक्तम्। भोः कव्यमुख समागच्छति स्वामी-

तत्त्यक्त्वैनं दूरे तिष्ठ येनास्य मझणं न विकल्पयति। तथानुष्ठिते सिंहः

समायातो यावदुष्ट्रं पश्यति ताबद्विकीकृतहृद्यो दासेरकः। ततो भूकुटि कृत्वा परुषतरमाह । अहो केनैव उष्ट्र उच्छिष्टतां नीतो येन तमपि व्यापादयामि । एवमभिहिते अव्यमुखश्चतुरकमुखमवलोक-बति । किल तद्वद् किचिचेन मम शान्तिर्भवति । अथ चतुरको विह-स्योवाच । भो मामनादृत्य पिशितं भक्षयित्वाधुना मन्मुखमवलोक-यसि । तदास्वादयास्य दुर्नयतरोः फलमिति । तदाकर्ण्यं क्रव्यमुखो जीवनाशभयाद्दरदेशं गतः। एतस्मिन्नन्तरे तेन मार्गेण दासेरकसार्थो भाराकान्तः समायातः ।तस्यात्रसरोष्ट्स्य कण्ठे महती घण्टा बद्धा । तस्याःशब्दं दूरतोऽप्याकर्ण्य सिंहो जम्बुकमाह । भद्र श्रायतां किमेष रौद्रः शब्दः भ्रूयतेऽश्रुतपूर्वः । तच्छुत्वा चतुरकः किंचिद्वनान्तरं 10 गत्वा सत्वरमभ्युपेत्य प्रोवाच । स्वामिन्गम्यतां गम्यतां यदि शक्कोषि गन्तुम् । सोऽब्रवीत् । भद्र किमेवं व्याकुलो इश्यसे । तत्कथय किमे-तदिति । चतुरक आह । स्वामिन् एष धर्मराजस्तवोपारै कुपितो यद-नेनाकाले दासेरकोऽयं मदीयो व्यापादितस्तत्महस्रगुणम् ष्टमस्य सकाशाद्भहीध्यामीति निश्चित्य बृहन्मानमादायाग्रेसरस्योष्ट्रस्य 15 त्रीवायां घण्टां बद्धा वध्यदासेरकसक्तानिप पितृपितामहानादाय वैरनिर्यातनार्थमायात एव।सिंहोऽपितच्छृत्वा सर्वतो दूरादेवावलो-क्य मृतमुष्ट्रं परित्यज्य प्राणभयात्प्रनष्टः । चतुरकोऽपि दानैः दानै-स्तस्योष्टस्य मांसं भक्षयामास ॥

अतोऽहं ब्रवीमि परस्य पीडनं कुर्विश्रिति।

20

अथ दमनके गते संजीवकश्चिन्तयामास । अहो किमेतन्मया कृतं यच्छप्पादोऽपि मांसाशिनस्तस्यानुगः संवृत्तः । अथवा साध्विदमुच्यते ।

अगम्यान्यः पुमान्याति असेव्यांश्च निषेवते । स मृत्युमुपगृज्ञाति गर्भमश्वतरी यथा ॥ ३७० ॥

25

तार्तिक करोमि। क गच्छामि। कथं मे शान्तिर्भविष्यति। अथवा तमेव पिङ्गलकं गच्छामि कदाचिन्मां शरणागतं रक्षति प्राणैर्न वियो-जयति। यत उक्तं च। धर्मार्थं यततामपीह विपदो दैवाद्यदि स्युः कवि-त्तत्तासामुपशान्तये सुमितिभिः कार्यो विशेषान्नयः । लोके ख्यातिमुपागतात्र सकले लोकोक्तिरेषा यतो दग्धानां किल वहिना हितकरः सेकोऽपि तस्योद्भवः ॥ ३७१॥

ठतथा च।

होकेऽथवा तनुभृतां निजकर्मपाकं नित्यं समाश्रितवतां सुहितक्रियाणाम् । भावार्जित शुभमथाप्यशुभं निकामं यद्गावि तद्भवति नात्र विचारहेतुः ॥ ३७२॥

अपरं चान्यत्र गतस्यापि मे कस्यचिद्युष्टसत्त्वस्य मांसाशिनः सकाशान्मृत्युर्भविष्यति । तद्वरं सिंहात् । उक्तं च । महता स्पर्धमानस्य विपदेव गरीयसी । दन्तभङ्गोऽपि नागानां स्ठाध्यो गिरिविदारणे ॥ ३७३॥

तथा च।

महतोऽपि क्षयं लब्ध्वा ऋष्यं नीचोऽपि गच्छित । दानार्थी मधुपो यद्वद्गजकर्णसमाहतः ॥ ३७४ ॥ एवं निश्चित्य स्खलितगितर्मन्दं मन्दं गत्वा सिहाश्रयमपठत् । अहो साध्विदमुच्यते ।

अन्तर्छीनभुजङ्गमं गृहमिव ध्यालाकुलं वा वनं 20 न्नाहाकीर्णमिवाभिरामकमलञ्कायासनाथं सरः। नानादुष्टजनैरसत्यवचनासक्तेरनार्थेर्नुतं

दुःखेन प्रतिगम्यते प्रचिक्तते राक्षां गृहं वाधिवत् ॥ ३७५॥ एवं पठन्दमनकोक्ताकारं पिङ्गलकं हृष्ट्रा प्रचिक्ततः संवृतदारीरो दूरतर प्रणामकृतिं विनाण्युपविष्टः । पिङ्गलकोऽपि तथाविधं तं 25 विलोक्य दमनकवाक्यं श्रद्धधानः कोपात्तस्योपिर पपात। सथ संजी-वकः खरनखरिवकर्तितपृष्ठः शृङ्गाभ्यां तदुद्रमुल्लिख्य कथमपि तस्माद्येतः शृङ्गाभ्यां हन्तुमिच्छन्युद्धायावस्थितः । अथ द्वावपि तौ

पुष्पितपलादाप्रतिमौ परस्परवधकाङ्क्षिणौ स्ष्ट्राकरटको दमनकमाह। भो मुदमते अनयोर्विरोधं वितन्वता त्वया साधु न कृतम्। न च त्वं नीतितत्त्वं वेत्सि। नीतिविद्धिरुक्तं च।

कार्याण्युत्तमदण्डसाहसफलान्यायाससाध्यानि ये बुद्ध्या संशमयन्ति नीतिकुशलाः साम्नैव ते मन्त्रिणः । नि साराल्पफलानि ये त्वविधिना चाञ्छन्ति दण्डोद्यमै-स्तेपां दुर्नयचेष्टितैर्नरपतेरारोप्यते श्रीस्तुलाम् ॥३७६॥

तद्यदि स्वाम्यभिघातो भविष्यति तर्तिक त्वदीयमन्त्रबुद्ध्या कियते । अथवा यदि संजीवको न वध्यते तथाप्यभव्यं यतः प्राण-संदेहात्तस्य च वधः । तन्मुढ कथं त्वं मन्त्रिपदमभिलपिस । साम- 10 सिद्धि न वेत्सि । तद्वथा मनोरथे।ऽयं ते दण्डरुचेः । उक्त च ।

सामादिदण्डपर्यन्तो नयः प्रोक्तः स्वयंभुवा । तेषां दण्डस्तु पापीयांस्तं पश्चाद्विनियोज्ञयेन् ॥ ३७७ ॥ तथा च ।

साम्नेव यत्र सिद्धिने तत्र दण्डो बुधेन विनियोज्यः । पित्तं यदि दार्करया शाम्यति कोऽर्थः पटोलेन ॥ ३७८॥ तथा च ।

आदौ साम प्रयोक्तव्यं पुरुषेण विज्ञानता । सामसाध्यानि कार्याणि विक्रियां यान्ति न कचित् ॥ ३७९॥ न चन्द्रेण न चौषध्या न सूर्येण न वहिना । 20 साम्रैव विलयं याति विद्वेषिप्रभवं तमः ॥ ३८०॥

तथा यत्त्वं मन्त्रिपदमभिछषसि तद्ययुक्तं यतस्त्वं मन्त्रगतिं न वेत्सि । यतः पञ्चविधो मन्त्रः स च कर्मणामारम्भोपायः पुरुषद्रव्य-संपद्देशकालविमागो विनिपातप्रतीकारः कार्यसिद्धिश्चेति । सोऽयं स्वाम्यमात्ययोरेकतमस्य किवा द्वयोरिपविनिपातःसमुत्पद्यते स्वाः। 25 उक्तं च ।

15

मन्त्रिणां भिष्ठसंघाने भिषजां सांनिपातिके। कर्मणि व्यज्यते प्रज्ञा स्वस्थे को वा न पण्डितः ॥ ३८१ ॥ तन्मूर्ख नैतत्कर्तु समर्थस्त्वम् । उक्तं च । घातियतमेव नीचः परकार्य वेत्ति न प्रसाधियतुम्। पातियतुमेव शक्तिनीखोरुद्धर्तुमन्नपिटम् ॥ ३८२ ॥ अथवा न ते दोषोऽयं स्वामिनो दोषो यस्ते वाक्यं श्रद्धधाति। उक्तं च।

नराधिपा नीचजना नुवर्तिनो बुधोपदिष्टेन न यान्ति ये पथा। विशन्त्यतो दुर्गममार्गनिर्गमं 10 समस्तसंबाधमनर्थपञ्जरम् ॥ ३८३॥ तद्यदि त्वमस्य मन्त्री भविष्यसि तद्दान्योऽप्यस्य समीपे साधुजनो न समेष्यति । उक्तं च।

गुणालयोऽप्यसन्मन्त्री नृपातिर्नाधिगम्यते। प्रसन्नस्वादुसालेलो दुष्ट्रग्राहो यथा ह्रदः॥ ३८४॥ तथा शिष्टजनरहितस्य स्वामिनोऽपि नाशो भविष्यति। उक्तं च। चित्रास्वादकथैर्भृत्यैरनायासितकार्मुकैः। ये रमन्ते नृपास्तेषां रमन्ते रिपवः श्रिया ॥ ३८५ ॥ तर्रिक मुर्खोपदेशेन। केवलं दोषो न गुणः। उक्तं च। नानाम्यं नमते दारु नाश्मनि स्यात्क्षरिकया। 20 सूचीमुख विजानीहि नाशिष्यायोपदिश्यते ॥ ३८६ ॥ दमनक आह् । कथमेतत् । सोऽब्रवीत् ।

## कथा १७.

मस्ति कर्स्मिश्चित्पर्वतैकदेशे वानरयूथम्।तश्च कदाचिद्धेमन्तस-25मये सौम्यवातसंस्पर्शवेपमानकलेवरं प्रवर्षद्धनधारानिपातसमाहतं

25

न कर्यंचिच्छान्तिमगमत्। अथ केचिद्वानराविह्नकणसहशानि गुआ-फलानि विचित्य बहिवाञ्छया फूलुर्वन्तः समन्तात्तस्यः । अथ स्चीमुखो नाम पक्षी तेषां तं वृथायासमवळोक्य प्रोवाच। भो भवन्तः सर्वे मूर्खतमाः। नैते बहिकणा बहिकणसहशानि गुआफलान्ये-तानि। तर्तिक वृथाश्रमेण । नैतस्माच्छीतरक्षा भवति। तदन्वि- 5 ष्यतां कश्चित्रिर्वातो वनप्रदेशो गुहा वा गिरिकन्दरं वा । अद्यापि साटोपो मेघो दश्यते। अथ नेषामेकतमो वृद्धवानरस्तमुवाच। भोः किं तवानेन व्यापारेण। तद्गम्यताम्। उक्तं च।

> मुहुर्विघ्नितकर्माणं चूतकारं पराजितम् । नालापयेद्विवेकशो य इच्छेच्छ्रेय आत्मनः ॥ ३८७॥ 10

तथा च।

आखेटकं वृथाक्केशं मूर्खं व्यसनसंस्थितम् । समालापेन यो युक्के स गच्छति पराभवम् ॥ ३८८ ॥ सोऽपि तमनादृत्य भूयोऽपि वानराननवरतमाह । भोः कि वृथा-क्केशेन । अथ यावदसौ न कथंचित्यलपन्विरमति तावदेकेन वानरेण <sup>15</sup> व्यर्थश्रमत्वात्कुपितेन पक्षाभ्यां गृहीत्वा शिलायामास्फालित उप-रतश्च ॥

अतोऽहं ब्रवीमि नानाम्यं नमते दावित्यादि । तथा च ।

उपदेशो हि मुर्काणां प्रकोपाय न शान्तये। पयःपानं भुजङ्गानां केवलं विषवर्धनम्॥३८९॥ उपदेशो न दातव्यो यादशे तादशे जने। पश्य वानरमृर्खेण सुगृही निर्गृहीकृता॥३९०॥ दमनक आह। कथमेतत्। सोऽज्ञवीत्।

कथा १८.

करिंमश्चिद्धने शमीवृक्षशाखालम्बितवसर्थं कृत्वारण्यचटकदंपती प्रतिवसतः स्म । अथ कदाचित्तयोः सुखसंस्थयोर्हेमन्तमेघो मन्दं मन्दं वर्षितुमारब्धः। अक्षान्तरे कश्चिच्छाखामृगो वातासारसमाहतः मोङ्क्षितशरीरो दन्तवीणां वादयन्वेपमानस्तस्याः शम्या मूलमा-साधोपविष्टः। अथ तं तादशमवलोक्य चटका प्राहः। भो भद्र।

हस्तपादसमोपेतो हश्यसे पुरुषाकृतिः।

शीतेन भिद्यसे मृढ कथं न कुरुषे गृहम् ॥ ३९१ ॥
 पतच्छुत्वा बानरः सकोपमाह यत्त्वं कस्मान्मौनवता न भवसि ।

अहो धाष्टर्थमस्याः । अद्य मामुपहसति ।

सूचीमुखि दुराचारे रे रे पण्डितवादिनि । नाशङ्कसे प्रजल्पन्ती तिकमेनां न हन्म्यहम् ॥ ३९२॥

10 एवं प्रलप्य तामाह । मुग्धे किं तव ममोपरि चिन्तया । उक्तं च । वाच्यं श्रद्धासमेतस्य पृच्छतश्च विशेषतः ।

प्रोक्तं श्रद्धाविहीनस्य अरण्यरुदितोपमम् ॥ ३९३ ॥ तर्तिक बहुना तावत् । स कुलायस्थितया तयाभिहितो यावता -वच्छमीमारुह्य तं कुलायं रातधा भङ्गमनयत् ॥

<sub>15</sub> अतोऽहं ब्रवीम्युपदेशो न दातब्य इति ।

तनमुर्ख शिक्षापितोऽपि न शिक्षितस्त्वम्। अथवा न ते दोषोऽस्ति।

यतः साधोः शिक्षा गुणाय संपद्यते नासाधोः । उक्तं च । किं करोत्येव पाण्डित्यमस्थाने विनिवेशितम् ।

अन्धकारप्रतिच्छन्ने घटे दीप इवाहितः॥ ३९४॥

20 तद्यर्थपाण्डित्यं त्वमाश्रितः । मम वचनमशृण्वन्नात्मनः शान्ति-मपि न वेत्सि । उक्तं च ।

अप्यात्मनो विनाशं गणयति न खलः परव्यसनहृष्टः। प्रायो मस्तकनाशे समरमुखे नृत्यति कवन्धः॥३९५॥ अहो साध्विदमुच्यते।

25 धर्मबुद्धिः कुबुद्धिश्च द्वावेतौ विदितौ मम।
पुत्रेण न्यर्थपाण्डित्यात्पिता धूमेन घातितः ॥ ३९६॥
दमनक आह। कथमेतत्। सोऽब्रवीत्।

## कथा १९.

कर्स्मिश्चिदेशे धर्मबुद्धिःपापबुद्धिश्च द्वे मित्रे प्रतिवसतः। अथ , क्रदाचित्पापबुद्धिना चिन्तितं यदहं तावन्मूर्खो दारिद्रोपेतश्च । तदेनं धर्मबुद्धिमादाय देशान्तरं गत्वास्याश्रयेणार्थोपार्जनां कृत्वैनमपि **अश्रायित्वा सुखीभ्वामि।अथान्यस्मित्रहनि पापबुद्धिर्धमेबुद्धि प्राह**। 5 सो मित्र वार्द्धकभावे किमात्मनश्चेष्टितं स्मृि पसि । देशान्तरमहृष्ट्रा कां शिष्टजनवात्तीं कथिययसि । उक्तं च ।

> देशान्तरेषु बहुविधभाषावेषादि येन न ज्ञातम्। भ्रमता धरणीपीठे तस्य फलं जन्मनो व्यर्थम् ॥ ३९७॥ तथा च। 10

विद्यां वित्तं शिल्पं तावन्नाप्नोति मानवः सम्यक्। यावद्रजीत न भूमी देशाहेशान्तरं हुएः ॥ ३९८॥

अथ तद्वचनमाकर्ण्य प्रहृप्टमनास्तेनैव सह गुरुजनानुज्ञातः शुभे-**ऽहानि दंशान्तरं प्रस्थितः। तत्र च धर्मबुद्धिप्रभावेण भ्रमता पापबु** द्धिना प्रभृततरं वित्तमासादितम् । ततश्च तौ द्वावपि प्रभृतोपार्जि-15 तवित्तौ प्रहृष्टौ स्वगृहं प्रत्यौत्सुक्येन प्रस्थितौ । उक्तं च ।

> प्राप्तविद्यार्थशिल्पानां देशान्तरनिवासिनाम्। क्रोशमात्रोऽपि भूभागः शतयोजनवद्भवेत् ॥ ३९९ ॥

अथ स्वस्थानसमीपवर्तिना पापवुद्धिना धर्मबुद्धिरभिहितः। भद्र न सर्वमेतद्धनं गृहं प्रति नेतुं युज्यते यतः कुटुम्बिनो बान्धवाश्च 20 प्रार्थियच्यान्त । तद्त्रैव वनगहने कापि भूमौ निक्षिप्य किंचिनमात्र-मादाय गृहं प्रविशावो भूयोऽपि प्रयोजने संजाते तन्मात्रं समेत्या-स्मात्स्थानाश्लेष्यावः । उक्तं च ।

न वित्तं दर्शयेत्प्राङ्गः कस्यचित्स्वल्पमप्यहो। मुनेरिप यतस्तस्य दर्शनाच्चलते मनः ॥४००॥

25

20

यथामिषं जले मत्स्यैर्भस्यते श्वापदैर्भवि ।

श्वाकाशे पिक्षिमिश्चैव तथा सर्वत्र वित्तवान् ॥४०१॥

तदाकण्यं धर्मबुद्धिराह । मद्र एवं कियताम् । तथानुष्ठिते द्वाविष्
तौ स्वगृहं गत्वा सुखेन स्थितवन्तौ । अन्यदा च पापवुद्धिनिशीये

तत्रागत्य सर्वे वित्तमादाय गर्ता पूरियत्वा स्वभवनं जगाम ।

श्रथान्येद्युर्घमंबुद्धि समेत्य प्रोवाच । सखे बहुकुटुम्बा वयं वित्ताभावात्सीदामः । तद्रत्वा ततः खानार्तिकचिद्वित्तमानयावः । सोऽ
श्रवीत् । भद्र एवं कियतामिति । अथ द्वाविष् गत्वा यावत्स्थानं

खनतस्तावद्विक्तमाण्डं दृष्टवन्तौ । अत्रान्तरे पापबुद्धिः शिरस्ताद
10 यन्त्रोवाच । भो धर्मबुद्धे त्वया हृतमेतद्धनं नान्येन यतो भूयोऽपि

गर्तापूरणं कृतम् । तत्प्रयच्छ मे तस्यार्धम् । अथवाहं राजकुले

निवेदयिष्यामि । स आह । भो दुरात्मनमा मैवं वद । धर्मबुद्धिः

खन्वहम् । नैतन्धौरकर्म करोमि । उक्तं च ।

मातृवत्परदाराणि परद्रव्याणि लोष्टवत् । आत्मवत्सर्वभृतानि यः पर्यति स पर्यति ॥ ४०२ ॥

पवं तौ द्वाविष विवद्मानी धर्माधिकारिणं गतवन्तौ प्रोचतुः परस्परं दूषयन्तौ । अधधर्माधिकरणाधिष्ठितपुरुषेर्दिव्यार्थे याविन-यौजितौ तावत्पापबुद्धिराह अहो न सम्यग्दष्टो न्यायः । उक्तं च ।

विवादेऽन्विष्यते पत्नं पत्नाभावे तु साक्षिणः।

साक्ष्यभावात्ततो दिव्यं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥४०३॥

भन्न विषये मम वृक्षदेवताः साक्षिभूताः सन्ति । तत्ता । एवाव-योरेकतमं चौरं साधुं वा करिष्यन्ति । अथ तैः सर्वेरिभहितम् । मो युक्तसुक्तं भवता । उक्तं च ।

अन्त्यजोऽपि यदा साक्षी विवादे संप्रजायते ।

25 न तत्र विद्यते दिव्यं कि पुनर्यत्र देवताः ॥ ४०४॥

तदस्माकमण्यत्र विषये महत्कौतृह्रळमस्ति। तत्प्रत्यूषसमये द्वाश्या
मस्माभिः सह तत्र बनोदेशे गन्तव्यमिति । अथ पापवृद्धिः स्वगृद्धं

गत्वा स्वजनकमुवाच। तात प्रभूतोऽयं मयाथों धर्मबुद्धेश्चोरितः। स रावचनेन परिणींत यास्यति। अन्यया मन प्राणैः सह यास्यति। स आह्। वत्स द्वृतं वद् येन प्रोच्य तद्भव्यं स्थिरतां नयामि । पाप-बुद्धिराह। तात अस्ति तत्प्रदेशे महाशमी। तस्यां महत्कोटरमस्ति । तत्र त्वं सांप्रतमेव प्रविश्च। ततः प्रभातेऽहं यदा सत्यश्चावणं करोमि 5 तदा त्वया वाच्यं यद्धमेबुद्धिश्चौर इति । तथानुष्ठिते प्रत्यूषे पाप-बुद्धिः स्नात्वा धर्मबुद्धिपुरःसरो राजपुरुषैः सह ताँ शमीमभ्येत्य तारस्वरेण प्रोचाच।

> आदित्यचन्द्राचिनलोऽनलश्च चौर्भूमिरापो इदयं यमश्च । अहश्च रात्रिश्च उभे च संध्ये

10

धर्मोऽपि जानाति नरस्य बृत्तम् ॥ ४०५ ॥

तत्कथयत वनदेवता आवयोर्यश्चौर इति। अथ पापबुद्धिपिता शमीकोटरस्थः प्रोवाच। भो धर्मबुद्धिना हतमेत इनम् भनदाकण्यं सर्वे राजपुरुषा विस्मयोत्फुलुलोबना यावद्धमंबुद्धवित्तहरणोवितं निष्रहं 16 शास्त्रहण्यावलोकयान्त तावद्धमंबुद्धिना तच्छमोकोटरं विह्नभोज्य-द्रव्यैः परिवार्य विह्नना संदीपितम् । अथ ज्वलति तस्मिक्शमीकोट-रेऽर्धद्ग्धशरीरः स्कुटितेक्षणः करुणं परिदेवयन्पापबुद्धिपिता निश्च-काम । ततस्तैः सर्वैः पृष्टः सर्वे पापबुद्धिचेष्टितं निवेदयामास । अथ ते राजपुरुषाः पापबुद्धि शमीशास्त्रायां प्रतिलब्ब्य धर्मबुद्धि प्रशस्ये 20 दमुन्तुः । महो साध्विदमुच्यते ।

उपायं चिन्तयेत्प्राश्वस्तथापायं च चिन्तयेत्। पश्यतो बकमूर्खस्य नकुलेन हता बकाः॥ ४०६॥ धर्मबुद्धिः प्राह । कथमेतम् । ते प्रोचुः ।

कथा २०.

25

भस्ति कर्रिमश्चिद्वनोहेशे बहुवकसनाथो वटपादपः । तस्य कोटरे

कृष्णसर्पः प्रतिवसित स्म । स च बकबालकानजातपक्षानि सदैव भक्षयन्कालं नयित । अधैको बको भिक्षतिशिशुवैराग्यात्सरस्तीरमा-साद्य बाष्पपूरप्रुतलोचनोऽघोमुखस्तिष्ठति । तं च ताद्दक्चेष्टितमव-लोक्य कुलीरकः प्रोवाच । माम किमेवं रुद्यते भवताद्य । स आह । मद्र कि करोमि । मम मन्द्रभाग्यस्य बालकाः कोटरिनवासिना सर्पेण भिक्षताः । दुःखितोऽहं तदुःखेन । तत्कथय मे यद्यस्ति कश्चि दुपायस्तिद्वनाशाय । तदाकण्यं कुलीरकश्चिन्तयामास । अयं तावतद्रसम्तसहजवैरी । तथोपदेशं प्रयच्छामि सत्यानृतं यथान्येऽपि बकाः सर्वे संक्षयमायान्ति । उक्तं च ।

10 नवनीतसमां वाणी कृत्वा चित्तं सुनिर्दयम्। तथा प्रबोध्यते शत्रुः सान्वयो म्रियते यथा॥ ४०७॥

आह च । माम यद्येवं तन्मत्स्यमांसशकलानि नकुलस्य बिलद्वा-रात्सपेकोटरं यावत्त्रक्षिप यथा नकुलस्तन्मार्गेण गत्वा तं दुष्टसपें विनाशयति । अथ तथानुष्ठिते मत्स्यमांसानुसारिणा नकुलेन तं 15 कृष्णसपें निहत्य तेऽपि तद्वृक्षाश्रयाः सर्वे बकाश्च शनैः शनैभेक्षिताः।

अतो वयं बूम उपायं चिन्तयेदिति॥

तद्नेन पापवुद्धिनोपायश्चिन्तितो नापायः । तस्य प्राप्तं फलम् । पवं मृढ त्वयाप्युपायश्चिन्तितो नापायः । पापबुद्धिचन् । तन्न चासि त्वं सज्जनः केवलं पापबुद्धिरसि ज्ञातो मया स्वामिनः प्राणसंदेहानय-20 नात् । प्रकटीकृतं त्वया स्वयमेवात्मनो दुष्टत्वं कौटिल्यं च । अथवा साध्विद्मुच्यते ।

यत्नादिष कः पश्येच्छिखिनामाहार्रानःसरणमार्गम् । यदि जलद्ध्विनमुदितास्त एव मृद्धा न नृत्येयुः ॥ ४०८॥ तद्यदि त्वं स्वामिनं एनां दशां नयसि तदस्मद्विधस्य का गणना 25 तस्मान्ममासन्नेन भवता न भाव्यम् । उक्तं च ।

> तुलां लोहसहस्रस्य यत्र स्नादन्ति मूपिकाः । राजस्तत्र हरेच्छथेनो बालकं नात्र संशयः ॥ ४ ०९ ॥

दमनक आह्। कथमेतत्। सोऽब्रवीत्।

## कथा २१.

अस्ति कर्स्मिश्चिद्धिष्ठाने जीर्णधनो नाम वर्णिकपुत्रः । स च द्रव्य-तस्यादेशान्तरगमनमना व्यचिन्तयत् ।

यत्र देशेऽथवा स्थाने भोगान्भुका स्ववीर्यतः ।
 तस्मिन्विभवद्दीनो यो वसेत्स पुरुषाधमः ॥ ४१०॥
 तथा च ।

येनाहंकारयुक्तेन चिरं विलसितं पुरा । दीनं चदति तत्रैव यः परेषां स निन्दितः ॥ ४११ ॥

तस्य च गृहे लोहभारघटिता पूर्वपृष्ठषोपार्जिता तुलासीत् । तां 10 च कस्यचिद्वणिजो गृहे निक्षेपभूतां इत्वा देशान्तरं प्रस्थितः। ततः सुचिरं कालं देशान्तरं भ्रान्त्वा पुनस्तदेव स्वपुरमागत्य तं श्रेष्ठिन-मुवाच । भोः श्रेष्ठिन्दीयतां मे सा निक्षेपतुला । स बाह । भो नास्ति सा त्वदीया तुला । मृषिकैर्भक्षिता । जीर्णधन बाह । भोः श्रेष्ठिन्नास्ति दोषस्ते यदि मृषिकैर्भक्षिती । ईह्गेव संसारः । न 15 किचिद् त्र शाश्वतमस्ति । परमहं नद्यां स्नानार्थं गमिष्यामि । तत्त्व-मात्मोयं शिशुमेतं मया सह स्नानोपकरणहस्तं प्रेषयेति । सोऽपि चौर्यभयात्तस्य शिक्षतः स्वपुत्रमुवाच । वत्स पितृव्योऽयं तव स्नानार्थं नद्यां यास्यति । तद्रम्यतामनेन सार्थं स्नानोपकरणमादा-येति । अहो साध्विद्मुच्यते ।

न भक्त्या कस्यचित्कोऽपि प्रियं प्रकुरुते नरः । मुक्त्वा भयं प्रलोभ वा कार्यकारणमेव वा ॥ ४१२॥ तथा च ।

अत्यादरो भवेदात्र कार्यकारणवर्जितः। तत्र शङ्का प्रकर्तव्या परिणामे सुझाबहा ॥ ४१३॥ 25 अथासी विणिक्शिशुः क्लानोपकरणमादाय प्रष्ट्रप्टमनास्तेनाभ्यागतेन सह प्रस्थितः। तथानुष्ठिते विणिक्लात्वा तं शिशुं नदीगुहायां
प्रक्षिप्य तद्वारं बृहिच्छलयाच्छाध सत्वरं गृहमागतः। पृष्टश्च तेन
विणजा भो अभ्यागत तत्कथ्यतां कुत्र मे शिशुर्यस्त्वया सह नदीं
गत इति। स आह । नदीतटात्स श्येनेन हत इति । श्रेष्ठशाह।
पिथ्यावादिन्कि क्लिच्छ्येनो बालं हर्नु शक्लोति। तत्समप्य मे सुतमन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामीति। स आह। भोः सत्यवादिन्यथा
श्येनो बालं न नयति तथा मृषिका अपि लोहभारधितां तुलां न
भक्षयन्ति। तद्रप्य मे तुलां यदि दारकण प्रयोजनम्। एवं विवद10 मानौ द्वाविष राजकुलं गतौ । तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण प्रोवाच। भो
अब्रह्मण्यमब्रह्मण्यम्। मम शिशुरनेन चौरेणापहृतः। अथ धर्माधिकारिणस्तमृञ्चः। भोः समर्प्यतां श्रेष्ठिसुतः। स आह। कि करोमि।
पश्यतो मे नदीतटाच्छ्येनेनापहृतः शिशुः। तच्छुत्वा ते प्रोञ्चः।
भो न सत्यमभिहितं भवता। कि श्येनः शिशुं हर्तु समर्थो भवति।
15 स आह। भो भोः श्रृयतां मद्भवः।

तुलां लोहसहस्रस्य यत्र स्नादन्ति मृषिकाः। राजंस्तत्र हरेच्छयेनो बालकं नात्र संद्ययः॥ ४१४॥

ते प्रोचुः । कथमेतत् । ततः श्रेष्ठी सभ्यानामादितः सर्वे वृत्तान्तं निवेदयामास । तत्तीर्विहस्य द्वाविष तौ परस्परं संबोध्य तुलाशिशु-20 प्रदानेन संतोषितौ ॥

अतोऽहं ब्रवीमि तुलां लोहसहस्रस्येति । तन्मूर्खं संजीवकप्रसादमसहमानेन त्वयैतत्कृतम् । अहो साध्यि-हमुच्यते ।

प्रायेणात्र कुलान्वितं कुकुलजाः श्रीवल्लमं दुर्भगा

25 दातारं रूपणा ऋजूनमृजवो वित्तान्वितं निर्धनाः।
वैरूप्योपहताश्च कान्तवपुषं धर्माश्चयं पापिनो

नानाशास्त्रविवक्षणं च पुरुषं निम्दन्ति मूर्का जनाः॥ ४१५॥

तथा च।

मूर्काणां पण्डिता द्वेष्या निर्धनानां महाधनाः । व्यतिनः पापशीलानामसतीनां कुलिख्यः ॥ ४१६ ॥ तन्मूर्क त्वया हितमप्यद्वितं कृतम् । उक्तं च । पण्डितोऽपि वरं शत्रुर्नं मूर्कों द्वितकारकः । धानरेण हतो राजा विप्राध्यौरेण रक्षिताः ॥ ४१७ ॥ दमनक भाद् । कथमेतत् । सोऽव्यवित् ।

# कथा २२.

कस्यचिद्राक्षो नित्यं वानरोऽतिमिक्तिपरोऽक्ससेवकोऽन्तःपुरेऽज्यप्रतिषिद्धप्रसरोऽतिविश्वासस्थानमभूत् । एकदा राक्षो निद्रां गतस्य 10
बानरे व्यजनं नीत्वा वायुं विद्धति राक्षो वक्षःस्थलोपरि मिक्षकोपविद्या। व्यजनेन मुहुर्मुहुर्निषिध्यमानापि पुनःपुनस्तत्रैवोपविद्यति ।
ततस्तेन स्वभावचपलेन मुर्खेण वानरेण कुद्धेन सता तीवं बक्कमादाय तस्या उपरि प्रहारो विहितः। ततो मिक्षकोद्गीय गता परं तेन
दातधारेणासिना राक्षो वक्षो द्विधा जातं राजा मृतश्च। तस्माबिदा-15
युरिच्छता नृपेण मूर्खोऽनुचरो न रक्षणीयः॥अपरमेकस्मिक्षगरे कोऽपि
विद्यो महाविद्वान्यरं पूर्वजन्मयोगेन चौरो वर्तते।तस्मिन्पुरेऽन्यदेशादागतांश्चतुरो विद्यान्बहूनि वस्त्नि विक्रीणतो हृष्ट्या चिन्तितवान्।
अहो केनोपायेनैषः धनं लमे । इति विच्निन्त्य तेषां पुरोऽनेकानि
शास्त्रोक्तानि सुभाषितानि चातिप्रियाणि मधुराणि वचनानि जल्पता 20
तेषां मनसि विश्वासमुत्याद्य सेवा कर्तुमारन्था। अथवा साध्विदमुच्यते।

ससती भवति सलजा क्षारं नीरं च शीतलं भवति । दम्भो भवति विवेकी प्रियवक्ता भवति धूर्तजनः ॥ ४१८॥ अथ तस्मिन्सेवां कुर्वति तैर्विप्रैः सर्ववस्त्नि विकीय बहुमूल्यानि 25 रक्तानि कीतानि । ततस्तानि जङ्कामध्ये तत्समक्षं प्रक्षिप्य स्वदेशं प्राठि

गन्तुमुचमो विहितः। ततः स धूर्तावेप्रस्तान्विप्रान्गन्तुमुचतान्प्रेश्य चिन्ताव्याकुलितमनाः संजातः । अहो धनमेतम्न किचिन्मम चरि-तम् । अधैभिः सह यामि । पत्रि कापि विषं दस्वैतान्निहत्य सर्वर-क्वानि गृहामि। इति विचिन्त्य तेषामग्रे सकरुणं विलप्येदमाह। भो विमित्राणि यूर्यं मामेकाकिनं मुक्ता गन्तुमुद्यताः । तन्मे मनो भवद्भिः सह स्नेहपारोन बद्धं भवद्विरहनास्नैवाकुलं संजातं यथा धृति कापि न धत्ते । ततो यूयमनुष्रहं विधाय सहायभूतं मामपि सहैव नयत। तह्यः श्रत्वा ते करुणाईचित्तास्तेन सममेव स्वदेशं प्रति प्रस्थिताः। भथाध्वनि तेषां पञ्चानामपि उछीपुरमध्ये व्रजतां ध्वाङ्काः कथयितु-10 मारब्धाः । रे रे किराता धावत धावत । सपादलक्षधनिनो यान्ति । पतान्निहत्य धनं नयत । ततः किरातैर्ध्वाङ्कवचनमाकर्ण्यं सत्वरं गत्वा ते विप्रा लगुडप्रहारैर्जर्जरीकृत्य वस्त्राणि मोचियत्वा विलोलिताः परं धनं किंचित्र लब्धम्। तदा तैः किरातैरभिहितम्। भोः पान्धाः पुरा कदापि ध्वाङ्कवचनमनृतं नासीत्। ततो भवतां संनिधौ कापि धनं 15 विद्यते तद्रपेयत । अन्यथा सर्वेषामपि वधं विधाय चर्म विदायं प्रत्यक्तं प्रेक्ष्य धन नेष्यामः । तदा तेषामीदृशं वचनमाकर्ण्यं चौरवि-प्रेण मनसि चिन्तितम् । यदैषां विप्राणां वधं विधायाङ्गं विलोक्य रक्कानि नेष्यन्ति तदापि मां वधिष्यन्ति ततोऽहं पूर्वमेवातमानमरकं समर्पैतानमुखामि । उक्तं च ।

20 मृत्योविभेषि कि बाल न स भीतं विमुञ्जति । अद्य वाष्ट्रशतान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिनां भ्रुवः ॥ ४१९ ॥ तथा च ।

> गवार्थे ब्राह्मणार्थे च प्राणत्यार्ग करोति यः। सूर्यस्य मण्डलं भित्त्वा स याति परमां गतिम्॥ ४२०॥

१६ इति निश्चित्याभिहितम् । भोः किराता यद्येवं ततो मां पूर्व निहत्य विलोकयत । ततस्तैस्तथानुष्ठिते तं धनरहितमवलोक्यापरे ,, जत्वारोऽपि मुक्ताः ॥

अतोऽई ब्रचीमि पण्डितोऽपि वरं रात्रुरिति।

अधैवं संवदतोस्तयोः संजीवकः क्षणमेकं पिङ्गलकेन सह युद्धं कृत्वा तस्य खरनखरप्रहाराभिहतो गतासुर्वसुंधरापीठे निपपात । अध तं गतासुमवलोक्य पिङ्गलकस्तद्रुणस्मरणाईहृद्यः प्रोवाच । भो अयुक्तं मया पापेन कृतं संजीवकं व्यापाद्यता यतो विश्वास- ठ घातादन्यन्नास्ति पापतरं कर्म । उक्तं च ।

मित्रद्रोही कृतप्रश्च यश्च विश्वासघातकः।

ते नरा नरकं यान्ति यावधन्द्रदिवाकरौ ॥ ४२१॥

तथा मया सभामध्ये स सदैव प्रशांसितः। तर्तिक कथयिष्यामि तेषामग्रतः।

उक्तं च।

उक्तो भवति यः पूर्वे गुणवानिति संसदि ।

न तस्य दोषो वक्तव्यः प्रतिशाभङ्गभीरुणा ॥ ४२२॥

पर्वविधं प्रलपन्तं दमनकः समेत्य सहर्षमिदमाह । देव कातर-तमस्तवैष न्यायो यद्रोहकारिणं शष्पभुजं हत्वेत्थं शोचिस । तन्नैत-15 दुपपन्नं भूभुजाम् । उक्तं च ।

पिता वा यदि वा म्राता पुत्रो भार्याथवा सुदृत्। प्राणद्रोहं यदा गच्छेत्तं व्रतो नास्ति पातकम् ॥ ४२३॥ तथा च।

राजा घृणी ब्राह्मणः सर्वभक्षी

20

10

स्त्री चावशा दुष्टमतिः सहायः।

प्रेष्यः प्रतीपोऽधिकृतः प्रमादी

त्याज्या अमी यश्च कृतं न वेक्ति ॥ ४२४॥

अपि च।

सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिस्रा दयासुरपि चार्थपरा वदान्या ।

25

भूरिव्यया प्रचुरवित्तसमागमा च वेद्याङ्गनेव नृपनीतिरनेकद्भणा ॥ ४२६॥ एवं तेन संबोधितः पिङ्गलकः संजीवकद्योकं त्यक्का दमनकः साचित्रेन राज्यमकरोत्॥

॥ समार्त चेदं मित्रभेदं नाम प्रथमं तन्त्रम् ॥

- P 1, L. 1,—unter is a name of Sarasvati, the goddess of elequence.
- 2 महाकति, 'a great poet,' such as Kâlıdâsa, the author of the Raghuvans'a, the Kumârasambhava, and the Meghadûta, Mâgha, the author of the S'is'upâlavadha, etc.
  - 3 -Metre of s'l, l Åryâ
- 3.—স্থিয়াৰ, a book containing practical precepts or moral tales on conduct in life, especially such conduct as tends to the increase of one's prosperity.
  - 3 -- रदम्, 'this,' १. e, what is told in the Panchatantra.
- 5 तयथा, 'this (19) as (follows),' 'namely', तयथानुभूयते, 'it is namely heard,' 'it is namely reported,' 'we are namely told' that there was in the southern country, etc.)
  - 5.—आहेत, historical Present, 'there was.'
- 6 —सम्लाजिसार्थमन्त्रदुषः 'a wishing-tree for the multitude of all supplicants.'
- 6—नवर्न्न, other noble princes paid homage to Amaras'akti by prostrating themselves at his feet, which therefore are said to have been covered with the rays issuing from the diadems of those princes
  - 7 -- पार नम् ' to go to the extreme end of, to master completely.'
- 13.—It is better that a son should die, or that no son at all should be born, than that a son should be stupid.
- 14.—स्तत्वद् जाय scil. भवत., 'to be to very little pain, to cause very little pain.'
  - 15.-Metre of s'l. 3 S'ıkharinî.
- 15 नरम् न 'better-than,' बर, being derived from root इ 'to select, to choose,' means originally 'selection, choice, what is chosen,' and expressions like बरं कन्या नाविद्यास्तवय ought therefore properly to be translated ('if one has the choice between a girl and an ignorant son) a girl is chosen, not an ignorant son,' which may then be expressed more freely by 'a girl is better than an ignorant son.'

- 16 जातमेत a Karmadhâraya-compound, see Grammar § 553; 'first born and afterwards deceased,' cf p. 18, 1 समानितिवमा । निता.
  - 18.— स्वार्तेनगुन 'beauty, wealth and (other) excellencies'
- 20.—कोडर्थ with the Instr., 'what is the advantage of, what is the use of '
  - 22.—पञ्चत्रती f., instead of the usual n पञ्चत्रतम्.
- 24 हाददाभिवर्षे. 'in twelve years', the Instr denotes the period of time necessary for the completion of anything, cf p 2, 1 16, मासबद्देन, 5, 19, कतिपयेरहोभि, 26, 3 स्वल्पेरेवाहोभि etc
  - 24 477 'it is heard, it is studied, it is learnt'
- P. 2, L 1—可可率过行行, Chânakya is famous as the author of a code of practical precepts on conduct in life, and as a writer on the principles of government. It was chiefly by his assistance that Chandragupta obtained the sovereignty of India, cf. M. Muller, A History of Ancient Sanskrit Literature, p 281, etc.
- 1 वान्स्यायनादीनि scil भूयन्ते, Vâtsyâyana is known as the author of a work entitled Kâmasúlra, 'Institutes of love,' which is still extant.
  - 6 -Metre of s'l 5 Upajâtı.
  - 6 किल, 'certainly,' 'as everybody knows or admits.'
- 9—Supply गूजते It is a well-known story that there are two kinds of swans, the common kind, and a superior kind which lives in paradise and only rarely appears on earth. To ascertain whether a swan belongs to one or the other class, a vessel containing milk and water mixed should be placed before it, a swan of the superior class is supposed to be able to separate the milk from the water and to drink the former alone, leaving the water behind—will would have been sufficient, without \*\*7.
  - 11 5 makes the request more urgent, cf p. 39, 28.
  - 11.--नुनम् 'surely, in all probability.'
- 12 स राजा 'the king,' the pronoun तर् is frequently used like the English article, of 1. 15 त राजानम्, 17 ता नामागस्यासभाष्या प्रतिज्ञाम्, etc
  - 16 --- मासबद्धेन, cf p 1, 1. 24

- 18 असंभाव्य 'inconceivable, incredible '
- 20 sfq 'on the other hand, in his turn.'
- 21—अपिक्षितकारक is properly an adjective, meaning one who does anything inconsiderate, as the title of a तन्त्र of the Panchatantra however, it becomes, like भिष्येद and लब्धप्रणाहा, a neuter substantive, and we read therefore at the commencement of the fifth book अपरिक्षितकारक नाम पञ्चम तन्त्रम्, 'the fifth book,' entitled "the doer of inconsiderate things, 'the inconsiderate man"
- 21 बेति, ब occurs occasionally after a Dvandva-compound, where it is, strictly speaking, superfluous, because its sense is expressed already by the compound
  - 21.—तन्त्राणि 15 the object both of रचियत्वा and of पाठिता
- 24.—िन बहुना 'what with more' what need I say more ' in short.'
- P 3, L 1—मिलभेद, 'the separation of friends,' is a masculine, but when referred to तन्लम् it becomes a neuter, 'the first book,' entitled "the separation of friends", of अध्ययणात्रम् and अपरिक्षित-कारकम् at the beginning of the fourth and fith Tantras, and such titles as अभिज्ञानश्कुन्तल नाम न.टकम्, etc
  - 4 तयथानुभूयते, cf p. 1, 5
- 5 वर्धमानक , in the following he is called Vaidhamána, cf p 5, 4, 25, 21.
  - 7 —चिन्तनीया कर्तज्याश्व to be devised and carried out.'
  - 9 अर्थमेकम् 'wealth alone, wealth exclusively '
- 13—'Which by the needy is not sung of the rich,'  $\iota$  e, which, the needy do not ascribe to the rich
- 14 धनिना परोऽपि 'even a stranger if he be one of the rich e. if he be rich'
- 20 स्यु कार्याण्यविकान्यपि, scil विचान्, as the organs of sense are dependent on eating, so are all actions on wealth, i. c. they do not succeed without it.
- 22.—वनतानमपि सेवते 'frequent even burial-grounds,' i. e, they will endure the worst horrors imaginable, if by doing so they can only satisfy their greediness.
  - 23.—दूरत. ' from afar, far away '

- 24 Metre of sl. 10 · Âryâ.
- P. 4, L. 2.—वियोपार्जना 'acquisition of knowledge,' with the view of obtaining a livelihood by one's learning.
  - 3 Construe वाणि ज्येनार्थकाभोऽतिरस्कृतः स्यात्.
  - 4.—Metre of s'l, 11 S'ikharinî.
- 5 सेवनविधि means here the attendance on a Gurn for the sake of being instructed by him, it is called प्रमुख्य 'rich in impenetrable or impervious passages' because it is fraught with many difficulties
- 6 परकरनतपश्चित्रमनात् 'because it makes an end of one's purse (properly, the knot in which one's money is tied up), which has gone (by it) into another man's hands'
- 7 परम has here the meaning of a comparative, 'more excellent, superior.'
  - 8.—sqrq 'a means, a real means, best means.'
  - 9 तदम्य = तस्मादन्यः, तस्माद्वित्र .
- 11.—गोडिककभैन् is said to mean 'the transaction of business for a company,' निश्चाकव 'false price.'
  - 13 वण्यम्, ef the explanation of उपाय in l. 8.
  - 16 भियते 'he dies,' 2. c if he dies
  - 17 -Metre of s'l 15, 16, and 17 Âryâ.
- 23 —The Kirâtas are a barbarous mountain tribe, originally Kshatriyas, they are supposed to have become S'ûdras by their neglect of all religious rites.
- 27.—πyπ N. of an ancient famous town, now called Mattra; it is situated near Agia, on the right bank of the river Yamunâ, i. e., the modern Jamna.
- P 5, L 1 मङ्गलन्तम 'a bull with auspicious marks,' such as particular marks on the forehead or breast, or a tail that reaches down below the knee, etc.
- 3 पद्गार 'a great quantity of mud, deep mud,' कितवरण 'broken-legged.'
- 10.—स्वल्पात् 'from or by a very little,' ?. e. by sacrificing very little.
  - 12. -- नीस्वा ' having lod or taken,' i. e. 'together with,' San-

skrit Gerunds may often in English be rendered by prepositions, of p 29, 27 star 'towards,' 38, 21 मुक्ता 'except,' 44, 15, 64, 15, 76, 24, 89, 22; 91, 11; etc

- 15 -- बहिना सस्क 'to hallow by fire, to burn solemnly '
- 16 व्योत्सर्ग 'the setting free of a bull.' At the death of a person his relations set a bull free and allow it to roam about at liberty till it dies, it is recognised by a particular sign put on its back, and nobody touches it from the time of its liberation.
- 17.—आयु शेषता is a secondary noun derived from the Bahu-vrîhi-compound आयु.शेष.
- 19 इत्त्रम 'the bull of Hara, १. ९, S'ıva,' the bull being the vehicle of S'ıva
- 21 आस्ते The rt आस् 'to sit' employed with the Participle of another verb denotes the continuity of the action expressed by the Participle, भगजंत्रास्ते 'he bellows continually.'
  - 22 -Metre of s'l 20=s'l 323 Vans'astha
- 25 —कृतपदन 'one for whose sake efforts are being made, well taken care of'
- P 6, L 1 MINIT 'the countenance, the expression of the face as indicating the disposition of the mind'
- 3—Two MSS from Gujarát read काकरवर्ग instead of काकरवा काकरवर्गे मध्यमवर्ग । किंद्रचा वनान्तस्थानवासिन । उत्तममध्यमाधमास्त्रय इति ॥
- 5.—मन्त्रयत, the verb मन्त्र is usually conjugated in the Atmanepada only.
- 10 अञ्चला 'not-business,' i. e, a business or occupation that does not concern one.
- 19 —अलान्तरे = अस्मिनन्तरे, literally 'in this interval,' on that occasion, meanwhile, then.
- 20 यथेच्छया occurs several times for the more usual and correct form यथेच्छम्, it seems to have been formed incorrectly on the analogy of सेच्छया.
- 22 स्वस्थानाचितिकोलकेन 'by the wedge moved from its place,' 2 \( \rho \), in consequence of the wedge being removed from its place.
- 24 महित होष, a Tatpurusha-compound, 'remaining from what has been eaten,' remaining after we have eaten.

- P 7, L 1.—Metre of s'l. 22 Vantaliya. The two Ablatives in this line denote the cause (हन्) why, or, which is here the same, the object ( श्योजन ) to attain which, people attend on princes.
- 4.—जीवति 'he lives,' 1 e., he really lives, his existence only deserves to be called life.
  - 6 -Metre of s'l 24 Vasantatılakâ.
  - 7 आर्थनग 'a noble quality '
- 13 जातु 'at all, ever,' कि जातु 'what is the use at all? whatever can be the use?'
- 16—• or 'makes the question more uigent and general by opposing it to some assumption made by the speaker but not necessarily expressed by him, as in the present case '(every person that has died is born again) or who is not born again?' at may then be translated by 'I should like to know, possibly 'etc, की वा' who possibly?'
  - 17 जात , of the explanation of जीवित p 7, 4
  - 17 अन्वयाधिकम् = अन्वयादधिकम्.
  - 19 Metre of s'l 28, Âryâ.
- 22.—The two adjectives in this line refer both to जलदा and to सजजना ; दितमित means 'wet, moist,' and 'fixed, steady'
  - 24 -Metre of s'l 30 and 31 Ânyâ
- 25.—महतामि यो गुरुभंवति 'who is an object of respect even for great men'
  - P 8, L. 6 হ্যাধীশু, see Grammar, § 489
  - 11 —Metre of s'l, 35 · Vasantatılakâ.
- 12 असस्त 'one who has not undergone or performed the sacred ceremonies prescribed for a man of the three first castes'
- 25.—कियनी मात्रा literally 'how great a measure?' How great a measure is a king for the wiso,  $\epsilon$ ,  $\epsilon$ , what account do wise men make of a king? Cf p 39, 28 किय-मात्र, 65, 18 का मात्रा, 71, 17
  - 26.—परा गतिः 'a high path, a high or exalted position.'
- 27 मन्द्र is the name of a mountainous range on the western coast of the Indian peniusula on which the best sandal-wood

trees grow — अन्यज्ञ with the Ablative of मुख्य, and without विना, would have been sufficient and more usual in the older language

- P. 9, L 1 White umbrellas are given as a mark of honour.
- 2.—भूपती, see Grammar, § 139.
- 8.-Metre of s'1 43 Vans'astha
- 11.—परेद्भितज्ञानफला 19 a Bahuvrîhi-compound
- 12.—मनु , cf Manu Dharmas'astra VIII , 26
- 18—The Pândavas resolved in the thirteenth year of their exile to go to the city of king Virâta and to enter into his service. On this occasion their priest Dhaumya told them how servants ought to conduct themselves. Cf. Virâtaparvan 89, etc.
- 20 वि with prep वि, 'to collect, to gather to gather fruit or flowers from'
- 22—'According to a special saying, that must be understood to be service which is good for one's master,' e e, he is a good servant who has his master's welfare at heart. With ব্যৱস্থানীয়ন of ব্যৱস্থা: in s l 366
  - 24 S' 1 47 nearly = s' 1 350
- 27 —कालान्तरादापे 'even after an interval of time,' i. e., even if it be only after the lapse of some time
  - P 10, L 2 अनात्मसपन्न, = अनात्मवत् = अजितेन्द्रिय.
- $6 \longrightarrow 3 \text{ N}$  of a plant which, though frequently used in medicine, is supposed to possess some dangerous qualities
- 9 সীৰ 'live', the Maiathi particle স্থা 'expressing assent from an inferior' appears to be a corruption of this Sanskrit word.
  - 12.—अङ्गे 'on his own body.'
- 15 —Supply य from the context. For the usual conjugation of कम् see Grammar § 248
  - 19 -य पश्येत 'he who can look upon or consider'
- 20 इयाकार, n Bahaviihi-compound, 'one whose form or appearance is vain or only an illusion'
- 25.—ब्दताम् 'of those that speak or converse,'  $\iota$  e , when people converse with one another.
  - 27.—Metre of sl 61 Upajāti

- 27.—अपायसंदर्शनक 'arising from the appearance (or employment) of inadequate or futile means', उपायसंदर्शनक 'arising from the appearance (or employment) of adequate or successful means.'
- P. 11, L 1—'Some creatures (excellence lies) in their voice, like (that of) parrots, others' (excellence lies) in their heart, like (that of) mutes, and others' again in heart and voice; (however this may be,) good specches (always) bound beautifully, i.e., they are successful or effective.'
- 4.—निषेवता, the rt सेव् is usually conjugated in the Atmane-
- 9 —The adjectives in s7. 64 and 65 refer both to राजान: and to पर्वता and प्रतान:
  - 12 मन्त्रसाध्य 'to be mastered by counsels, or by incantations.'
  - 14.--इष्यति 'it becomes defiled or sullied.'
- 16—The glory or high position of a king, when once attained, remains a long time with him, as water does in a reservoir.
- 18 तम् (scil. भावम्) अनुप्रविषय, विज्ञ with prep अनुप्र means 'to enter into after,' भावमनुप्रविज्ञ 'to enter into the nature of somebody else, to assume the nature of, to adapt or accommodate one's self to', of अनुप्रवेज्ञ p 75, 5.
- 19 नवेत् requires for its object तं तम्, which, like तस्य तस्य, refers to the preceding यहंप यस्य.
- 20—'The good conduct of dependants consists in their compliance with the ideas of their master'
- 22 —Metre of s7 70 Arya, observe the hiatus between the
- 23 —अवन्त्रतन्त्र is a Bahuvrîhi-compound, 'void of incantations and spells.'
  - 28 —िद्रतीयमण्डलवर्ती, cf p 6, 3.
  - P. 12, L 1 तस्य depends on the following उपरि.
- 4 —अस्माभि प्रयोजन नास्ति 'we are of no use, we are not wanted'; ति ।. 5 सीराधे धर्माजनम्, । ५ तृत्रेन कार्य भवति ; p 14, 18 अक्रै भयोजन (नास्त), etc
  - 5. सर्वेरपि , अपि employed after words expressing number

conveys the notion of totality, 'all together, all persons not excepting even one', cf. p. 17, 9. सर्वोऽपि परिमहः; p. 21, 10. स्पोप्पावयो , p. 36 11. त्रयाणानपि, etc.

- 6.-Metre of s'l. 71. Upajáti.
- १.—किमङ्ग = किं पुन 'how much more.'
- 11.—तथापि, the reasoning of Damanaka when fully expressed would appear to be this: 'nevertheless we are not the less fitted for the position which we ought to hold, and it is not just in your Majesty to keep us out of it'
- 14 प्रभवामीति 'because one knows that one has the power' (to employ one's servants or ornaments in any way one likes).
  - 19.—Metre of s'l. 74 Âryâ,
- 10.—समीयते 'to be treated as an equal,' is a nominal verb derived from सम.
  - 20 भूरि युज् ' to appoint to a high or honourable position.'
- 20.—त्रिभ ' from three causes', there is here a change in the construction, one would have expected त्रय एतेऽपैपति त्यज्ञित भृत्या.
  - 24 —Metre of s'l 75 Drutavilambita
- P. 13, L 2 वियमानगितः 'possessed of a resource or refuge,' 2. c., if any other course is open to him, cf. s'l. 320.
  - 3 -- Construe वेषा बुद्धिः काचे 'माणिस्यम्' मणौ च 'काचोऽयम्' इति प्रवर्तते.
- 8.—The very words show that the position of 'm'ster' and 'servant' rests on mutuality
- 14.—वि सेह 'not treated affectionately'; स्नेह has the double meaning of 'oil' and 'affection.'
  - 15 —S'1 83 = s'1 352.
  - 17.—भृत्याः is the predicate.
- P 14, L 3 सामामिकी बाताँ भविष्याम् 'a future warlike rumour,' a rumour that a war is imminent.
  - 7 —Observe the hiatus in वर्ग स्वाहितम्
- S.—समीहता, the rt इंट् is usually conjugated in the Atmane-pada only.
  - 11.-Metre of s'l. 94 : S'ârdûlavıkrîdıta.
- 11 कृतिज्ञम् = कृपेजांतम् and from this जातम् or जात or जाता has to be supplied for the following Ablative cases, सुवर्णमुपस्ताज्जातम्, दुवी गोरोमतो जाता, etc., cf. p. 20, 6.

- 14,—र्कि जन्मना 'what does birth matter?'
- 15 The two adjectives अपकारिण and हितकृत् indicate the reasons for which a mouse is killed and a cat valued.
  - 18.-- भयोजनम् , अटारी नाहित
  - 20 माम् is the object both of बिद्ध and of अवज्ञातुम्.
  - 27 ऐकान्तिके = एकान्ते
  - P. 15, L 6.—सविनक्षत्मिनम् 'with a smile of embarrassment.'
  - 8 -Metre of s'l 100 Upajáti.
- 11 महतोऽनुरोधात् 'after great or due consideration,' । e, after having well considered the nature of the people around him, the wise man either confides in or distrists them according to the estimate which he has formed of them.
  - 14 Metre of s'l 101 Ârvá, cf s'l 341.
- 15 —अनुरचर्य 'one who need not be waited on, or who does not exact much attention, unpictending, unselfish '
- 19.—ज्ञाब्दानुक्लिण पराक्रमेण मिलतन्यम् 'his prowess must be corresponding with his voice' Whenever the verbal Adjective of म् 'to be' is used impersonally, and when consequently its subject (in this case पराक्रम) stands in the Instr., the predicate (ज्ञानुक्ल) also is put in the Instr., of p 25, 23 त्वया मन्समीपवर्तिना भाज्यम्; 31, 5, 88, 25, etc
  - 27 -Constine अन्युक्कटं च रीहे च महीनाये क्रांशे प्राप्ते यस्य, etc.
  - P 16, L 1 -Metre of sl 104 and 105 Arva
  - 10 -- त्रताप has the double meaning of 'heat' and 'prowess.'
- 10.—यो दृहत्व न गच्छिन 'he who does not go to firmuess,' । c. he who does not prove firm
  - 14 -- ज्ञातम्= शाद्कितम्
  - 15 -यावत् 'until'
  - 21 यावन तावत् ' as long as not,' । e before.
- Р 17, в 3 मङद्रोजनम् is not a compound, see Grammar, § 555
- 4 —परिपृश्ति भविष्यति 'it will be filled,' । e, it will turn out to be filled, it is filled, as I shall find out.
- 6—दाइश्रेष is a Bahuviihi-compound, 'seeing that that (thing before him) contained (besides the leather with which it was covered) only wood'
  - 12 -Metre of s'l, 110 Âryâ
  - 16.—िक .कृत्याकृत्यमहिन what is to be done and not to be done?

e when he has once received his master's orders, a good servant has no choice left whether he should or should not do his master's bidding

- 19 -- आहेप, from आहे, ' belonging or relating to a snake.'
- P 18, L 1 —समानितविमानिता 'first honoured and afterwards disgraced,' ef p 1, 16 जातभेत
  - 2 -Supply a
  - 3 —वेत्तम्, the regular form is बिदितुम्.
- 3 अन्यत्स्थानान्तरम् ; अन्य and अन्तर are occasionally employed both when either of the two would have been sufficient, in this case either अन्यत्स्थानम् or स्थानान्तरम् would have sufficed.
- 5 —वध्यन्ते, epic form for the more regular €न्यन्ते. See Grammar, page 170
  - 5 —दिनेर्गर्भ 'the descendants of Diti,' i e the Daityas.
- 11 अनेनेतर स्थितिषद्वरिण, these two Instrumental cases are co-ordinate, the former expresses the general, the latter the special means by which Damanaka hopes to bring the hon into his power, 'hereby (z. e by the fact that Sanjîvaka has come here, that I have been sent to him, etc.) Pingalaka will come into my power, by means of my uniting and setting him at variance with this (Sanjîvaka)'
  - 14 --मन्त्रिणाम depends on the preceding बाक्ये.
  - 22 —स्वामित्रमादात् 'by Your Majesty's leave '
- 23 सन्य दृष्ट भविष्यति 'will he really be seen?' । e will it really turn out to be true that he has been seen? Have you really seen him?
- 26 —विनश्येत, the it नश् is usually conjugated in the Parasinaipada only.
- P 19, L 3 विशेषा भूपते 'the difference between a king' scil. and the gods.
- 5—दीनोपरि, the prep. डपरि।s frequently compounded with the noun depending on it, of the Marâthî postposition वर. Verbs meaning 'to be angry with' usually govern the Dativo case.
  - 7 -Metre of sl 122 Vansastha.
  - 12 Metre of śl. 123 Vasantatilakâ.
  - 15 नुल्ये बले 'equal strength,' 1. c. 'persons of equal strength.'
  - 17.--नियोजयामि, हरार. एनम्.

- 20.—तत् -यथा; one would have expected either नतन्कार्ये शस्त्रैः सिसिद्धिमभ्येति यदुद्ध्या प्रसाधितम्, or न कार्य शस्त्रे सिसिद्धि तथाभ्येति यथा नुद्ध्या प्रसाधितम्-
  - 24 तम् ए। दः संजीवकम्
- 27 —फलेन ज्ञास्यास 'you will learn by the result' (of not obeying his commands)
- P 20, L 3.—आत्मीयस्वाभिसकाञ्चात्मवादः कारियतच्य ; thus would in classical Sanskrit have been expressed by आत्मीयस्वामी प्रसाद कारियतच्यः ; cf the same construction below I 19 स्मिन सकाज्ञादम-यदक्षिणा दापियतच्यः.
- 6.—समुद्रस्य गिरेरपि; supply पर्यन्तः from भूमिपर्यन्तः, cf. a similar construction, p 14, 11
- 10 —इति belongs to the words भगवती वृषभ and indicates that these words contain the reason for the preceding statement न तलाकृतं सच्चम्, 'this is not a common animal, being the bull who is the vehicle of S'iva,'
  - 11 ---कालिन्दी = यमुना.
- 15 पद often introduces a direct speech, of p. 36. 18, 40, 20; 73, 13, 84, 6, 87, 6
- 15 ৰতিকা is a name of the wife of S'iva who has a hon for her vehicle.
  - 19 स्वामिन दापयितव्या . cf above 1 3.
- 22 याचियता, the derivative is used here and elsewhere in the sense of the primitive verb, the agent of 'the asking' is the same as the agent of आनीयताम,  $\iota$  o' Damanaka
- 24.—The four adjectives in this line refer both to मिन्तिभे. and to मुस्तम्भे in 1 25.
  - 27.-81 127 = \$1 381
  - 28 —को बा, cf. p. 7, 16.
- P 21, L. 3.—धन्यतरे मन 'luckier than I' In later Sanskrit the Genitive is sometimes used after the comparative degree, instead of the Ablative.
- 5 समान, generally mass., is here and elsewhere used as a neuter noun. Sometimes it is written, incorrectly, सन्मान.
  - 9 ति-चर् ' to act ' (according to one's own judgment)
  - 9.—सर्वं राज्यधरम depends on उद्गिर्द्यामि.
  - 13.-हान्त, हटारी. नृपजा..

- 15.—वृजयते, the rt. पूज् is usually conjugated in the Parasmaipada
  - 19 -- वर्धमानम्, the modern Buidwan.
  - 24.—Metre of sl 131 Målınî.
- 26 समाने 'equal' in both cases, whether one act for the benetit of the king, or for that of his subjects
  - P. 22, L 5 —तेन, एर , दन्तिलेन.

  - 9. शक्यमिति, scil चिन्तयनास्ते
  - 10 -Metre of Al 132 Arya
  - 17 —स्वगतम scil आह
  - 18 वृष्टा भविष्यति, (f. p. 18, 23.
- 21 नदभ्यासान् ' because he is familiar with it, because it is constantly in his mind'
  - P. 23, L 1-Metre of 4l. 136 S'ardûlavikrîdita
- 1—हिमन has the double meaning of 'smiling' (referring to अधर), and 'blown' (referring to पाटल) the whole हिमतपाटलाधरस्य is a Bahuviihi-compound
- 3.—द्रोदारचरित्रचित्रविभव 'one who is a stranger to noble conduct (but) possesses manifold wealth.'
- 4 परमार्थतोऽथैवदिव ' significant, as it were, in the truest sense of the word
- 12 ह्वल्पानि सुगुरूण्यापे 'be they ever so insignificant or difficult'
  - 13. -- कृते 🗥 वान्ये 🐽 कृत्ये .
  - 19 पमानित्येव 'for no other reason than because he is a man'
- 21 दशालम्बी 'hanging down (i.e. dragged along on the ground) with the skirt'
  - 22 क has the double meaning of 'ied' and 'attached.'
  - 27 Metre of ál 146 S'árdúlavikrídita
  - P 24, L 3 -Metre of sl 147 S'alını.
- 6 राजा भित्रम्, here the construction is changed, in accordance with the preceding one would have expected राज्ञि मैक्यम्, but this would have offended against the metre
  - 17 —ना गुणी scil. आप्राति.
  - 23 कृतसमान is a Bahuvrîhi-compound.
- 27 योगनिश गतस्य राज्ञ might depend on संमार्जनिकयाम् 'cleaning for the king,' etc., but it would seem that here as in other

passages the Gentive is used absolutely, = योगनिद्याने राजि; cf. p 29, 10; 32, 25, 35, 3; 47, 14, 73, 9; 87, 23; 90, 13, 92, 9.

P. 25, L. 6.—परवंग 'being in the power of another,' z. e. in this case, under the influence of sleepiness

- 6 आज-म; the prep. आ is prefixed to nouns and forms with them adverbial compounds, denoting either the limit conclusive, as e. g. in आगरण until death,' or the limit inceptive, as e. g. in आजन्म 'from birth'
  - 9.—न समान्यते 'it is not considered likely, it is not likely.'
- 16.—स सजीवक 'that Sanjîvaka (of whom I have told you before).'
  - 19.—**डपरि द**स्वा, cf. p 12, 2
- 21.—बर्धमानेन सङ् वियोग 'separation from Vardhamâna', words denoting separation are often construed like words denoting union, cf. p. 40, 9, 60, 13, 64, 5.
  - 28 —अनुभवजास्ते, cf. p 5, 20
- P. 26, L. 1.—वंगत is used here as a substantive, 'meeting with, acquaintance, friendship.'
  - 2 ईखते = प्रतीक्षते.
  - 3 स्वत्येरेवाहोभि 'in a very few days,' of. p 1. 24
- 7.—कादिशीक derived from the interrogative pronoun किम and दिश ('to which region'?) means 'running away in all directions.'
  - 12.—इतिमद्गात् 'in consequence of the loss of a livelihood'
- 17.—सामादिभिरुपाये, उपाय is a stratagem or means to be employed by statesmen and others eager for success, four such means are usually enumerated, iiz भेद 'sowing dissension' (among one's enemies), इण्ड 'open force,' सामन् 'negotiation,' and दान 'bribery'; of p. 57, 23; 75, 6.
  - 18.-S1. 155-157 form one sentence.
- 25.—Sense of si. 158. The world would perish if the plans of serpents, of the wicked, and of robbers did succeed.
  - 27.-Metre of sl. 159. S'ardulavıkrıdıta.
- 27.— \*\*\* is one of the names of S'ıva, his wife Durgâ is the daughter of the mountain Himavat; Ganapati, the god of wisdom, and Kârttikeya, the god of war, who tore asunder the mountain Krauncha, are his sons. The serpent is sacred to S'iva himself, the lion to Durgâ, the mouse to Gaṇapati, and the peacock to Kârttikeya,

- P. 27, L. 2— How should such (strife and hostility) not be in another's (house), for it is, as every one knows, the nature of the world.' स्वरूप = स्वभाव.
- 7 स्वदोषनाज्ञाय 'for the destruction of one's own guilt,' t. e, in order not to incur personally any guilt
  - 8.—बोद्धव्य has here the sense of the causal form बोधियतन्य.
- 9 —Vidura and Dhritarâshtra, the son of Ambikâ, are two heroes mentioned in the Mahâbhârata.
- 12.—महामात्र has the double meaning of 'a king's minister' and 'an elephant-driver.'
- 16—Supply for each of the three Instrumentals of this verse some such word as 'suffered', cf. the following story.
  - P 28, L 3,—नास्ति 'it is not,' । e, it is not possible.
  - 5 विश्वस्त -विश्वासमिति 'inspired with confidence—he confides.'
- 6—The reason why Ashadhabhati thinks it necessary to employ words of deceit is contained in the second Pada of this verse one who speaks plainly or truthfully does not deceive others?
  - 8.—डपगम्योम् -Final अ and आ are elided before आम्.
  - 11 सयोग ' the union with '
  - 13 अथमे वयसि 'in the first stage of life'
- 13 - विरक्तिभाव = विरक्ति, भाव is occasionally by a kind of pleonasm added to abstract norms, of p 77, 3 जाउचमान, 85, 6 बाईकमान.
- 15 -- स ज्ञान्तः 'he is free from passions,' he is really ज्ञान्त, he only deserves to be called ज्ञान्त.
  - 17 चिनं जरा 'age in mind,' i. e , becoming old in wisdom.
  - 19.—The verb se governs two Accusative cases.
  - 20 जटाधर ' wearing matted or braided han,' as an ascetic.
  - 21.—समस्माद्भिन् 'covering one's body with ashes' of cowdung.
  - 22 The mantra of six syllables is . ओं नम शिवाय.
  - 28.—Metre of il 169 Sårdulavikridita.
  - P. 29, L. 4.—917 'in the next world.'
  - 5.--कृतशयनसमयम् ध्रळ. आवाहभूतिम्
- 10 एवं विश्वयनस्तस्य is a Genitive absolute, 'while he was thus reflecting'; cf. p. 24, 27
- 12 —The पवित्रारोपण is a religious ceremony performed on a certain day in every year on which the members of a family or the pupils of a Guru, etc., meet, and after invoking their parti-

cular deity (S'iva, when they are S'aivas, etc.), put rings of Dûrvâ grass as Pavitras on their fingers.

17 — योगेश्वरस्य, the कन्था is worn by Yogins; therefore it in said to belong to the Yogesvara, the lord of the Yoga

17.—सावधानेन scil त्वया.

27.—बहित्रव 'in the direction of, towards'; cf. p. 5, 11.

P. 30, L 2 — तत सणात 'then, after a moment'

4.-अन्वेषयन्=आन्वेष्यन्.

6.—नगरे पश्चित, the verb प्रस्था more usually governs a Dative or Accusative case

7.—स्पोंड 'brought by the sun,' । e, arriving at sunset; after sunset one must not continue a journey.

14 -- अतिथ has to be supplied in each Pada.

15 -Observe the irregular Sandhi in this line.

17 — सन्त्रत्य, see Grammar § 488, 3

19.—देवदन may stand for the name of any person whose real name is either not known or of no consequence

21 -Metre of sl. 173, 174, 175, 176 Âryâ.

27.—'The play (of her husband) burns her marrow, his love her bones, his kind words are harsh for the adulteress, husband and wife who are not both fond of each other are not happy.'

P. 31, L. 5.—त्वया—भाव्यम्, cf p 15, 20

10.—দানৰ 'already before.'

10.— स्वाकारम्, see note on p 6, 1.

11 — इष्टमत्यय 'one who has seen conviction,' 2. e, one who has seen with his own eyes what convinces him (of the truth of rumours heard before), cf. 31 20 सजातभन्यय.

15.—The Accusatives of this line stand in apposition to the Acc. বিল্লাৰ of the following line.

17.—कर has the double meaning of 'hand' and 'ray,' अम्बर that of 'garment' and 'sky,' तेजः that of 'energy' and 'splendour,' राज that of 'fury' and 'red colour,' बार्जी that of 'spirituous liquor' and 'the west' (as the region of Varuna).

24.—तिस्मन्स्थाने 'in that place' (fixed upon by both of you). 26.—अन्नवसरे=अस्मिनवसरे.

P 32, L. 1,-Metre of sl. 179, 180, 181 . Âryâ.

4.—परलोके and अगति are opposed to each other.

- 5. स्वाधीने परस्में 'when a paramour is attached to them,' when they possess a paramour.
  - 7 -- बन्धकी रहासि डटारी. तं भजत्येव.
- 8.—कृच्छादिष 'even if she (by not doing so) incurs trouble or danger.'
- 11.— उन्मोचपामि; the derivative has here and in the following (बिमोच्य etc) the sense of the primitive verb; cf. p. 20, 22.
  - 13 —तदनु 'therenpon'
  - 18 —स्वरभेदभयान् 'for fear of betraying her voice.'
- 22 विसनाबान्सुन्सामकण्ड 'on account of the loss of his property, and being famished with hunger.'
  - 25 मम गताया 'while I was away,' cf p. 24, 27.
  - 28 -अत १ ८, अस्मात्, (नासिकाच्छेदनिग्रहात्).
- P 33, L 4—Metre of \$1 182=\$1.405 · Upajatı. Observe the hiatus in the third line.
  - 9 ताद्मूपाम् 'of such a shape' (as it was before).
- 10.—आन्तिरपि 'even an illusion,' । e., even the faintest thought of.
  - 10.—भ€मसान् , see Grammar § 490.
- 16.—S'ambara, Namuchi, Bali, and Kumbhinasi are the names of different demons.
- 19 —काल्योगत 'according to the times or occasions' which offer themselves
- 21.—स्त्रीनुद्ध्या is the Ablative case, dependent on निशेष्यत; 'that cannot be distinguished from (१. ८, cannot surpass) the intelligence of women'
  - 25.—Metre of sl 187 Upajâtı.
- 26.—नेच्छेत् 'he should not wish,' i. c., one should not wish, one should not allow.
  - P. 34, L 1.—Metre of sl. 188 and 189. Vaitaliya.
- 3.— The heart is beaten with fists,' (as it were to punish it for its malignancy and venomousness).
- 5.—Metre of śl. 190 S'ardûlavikrîdita The qualities which are in this verse ascribed to various limbs of a woman's body are designated by such words as may denote both some good and some bad quality, कार्कस्य 'firmness,' (of the material breast) and 'hardness' (of heart); र्भोस्तरज्ञा 'sparkling eyes' and 'ogling', अलोक elegant 'smallness' and 'untruthfulness'; क्षीटिक्य

'waviness' and 'falsehood'; मान्य 'stateliness' and 'slowness'; स्थूतता 'fulness' and 'elumsiness', भोहल 'bashfulness' and 'cowardice', मायाययोग 'versatility' and 'trickiness'.

NOTES

10 -Metre of sl. 191, Sragdharâ

12.-दुर्गोद्य 'difficult to be fathomed, unfathomable '

14.-Metre of sl 192 · Vasantatılakâ

14 —कार्यहेतोः 'ın order to accomplish their designs.'

18 -Metre of sl. 193 · Indravajra

18 -- प्रथमम्-अथ 'first'-- 'afterwards'

23 -Metre of sl. 194. Upajāti.

24.—मुह्तेरान 'red for a moment,' or 'attached for a moment.'

26.—Cf sl 145.

P. 35, L. 1 — विषमय ought, according to the rules of grammar, to form in the feminine विषमयी, and not विषमया. See Grammar, § 539, 8

3.—चिन्तयतस्तस्य परिवाजकस्य may either be made dependent on निशा or it may be considered a Genitive absolute; cf. p 24, 27.

9 - कार्यकरणापेक्षया 'with the desire of accomplishing her design.'

11 - अभाष्ड is a Bahnvrîhi-compound.

11 -- तदभिमुखम्=तस्य अभिमुखम्.

17.—यद्-तद् 'because—therefore'

23.—Metre of śl. 197 Aryû.

23.—भित्र 'changed.'

27 —भूरिगहरम् is a Bahuvrihi-compound, qualifying वचः.

P. 36, L 11 - त्रयाणामि 'of all the three', cf. p 12, 5

15 -ga 'besides' (the cutting off of the nose)

18.—बद्, cf. p 20, 15

P 37, L. 2—पान°, Yâtrâs are pilgrimages to particular shrines of certain deities. They take place on fixed days every year or two years, or at longer intervals. The number of devotees that take part in them is very great, amounting sometimes to 100,000 and more. The pilgrims offer their gifts at the shrine of the god, walk round it several times, and then depart.

2.--तत्र च=तस्मिख.

7 —तद् खदःखितः = तस्य द खेन द खितः.

12.—काष्ट्रपदान 'the offering of wood' for the preparation of a funeral pile.

- 18.—वहसाण्डस्य मध्यगम् 'whatever is contained in the egg of Brahman,' v. e. in the whole universe.
- 20.—सहस्रा उपायानाम् 'means by thousands,' i. e thousands of means, cf p. 48, 20 दुर्गाण स्य. सहस्राः
  - 20.-असाध्य 'incurable.'
  - 22 मन्ता ' considering it,' i. e if I consider it.
  - 26 तहेदना is a Karmadhâraya-compound.
  - 28 -- यत्र-तत्र, १. ९ यस्मिन्-तस्मिन्.
  - P 38, L. 1 -- मुक्त्रा ' except', cf p. 5, 12.
- 4 वैनतेय 'the son of Vinatâ,' i. e Garuda, the vehicle of Vishnu.
- 4.—Vishnu is represented as having four arms, his weapons and insignia are a conch-shell, a disc, a club, a lotus, a diadem, and a jewel suspended on his breast—Lakshmi, the goddess of fortune, is his wife, and Râdhâ was his favourite while he resided among the heidsmen.
  - 4.—चिरज 'old '
  - 9 बाल्स्यायनोक्त विधिना, cf p 2, 1.
  - 11.—सुप्ता, scil असि.
  - 14 कीटिका 'a worm.' Cf p 65, 22. पक्षिकीट.
  - 16 एथा, cf note on l. 3.
  - 19 ज रत्य 'having assigned 'me to thee.
- 20.—गान्धेनेण विवाहन 'by the Gândharva marriage'; the Gândharva form of marriage is described as a form of marriage which is concluded simply by the mutual consent of the bridegroom and bride, without the performance of any religious ceremonies, and without consulting the relatives of the two parties Cf Manu, III. 27.
- P. 39. L. 3 कृतान्त कृषितः 'the god of death is angry' with him, and makes him therefore commit an action which deserves death as its punishment.
  - 6.—कुलकलिंदून 'one who disgraces his family.'
- 11 विवाहिता. the causal form is used here in the sense of the primitive verb.
- 20 सीमाधिये सह, सह is employed here because मर्यादाव्यतिकाम conveys the general idea of 'war.'
  - 24 -- सबोध्यः-यथा व्यापारयति 'he is to be requested to kill.'

- 28.— किय-माना literally 'of how great a measure,' i. e. of how little importance, cf. p. 8, 25.
  - 28.—त makes the question more forcible; cf p. 2, 11.
  - P. 40, L 2. गच्छता कालेन 'in the course of time.'
- 2.—अस्प ( viz. देशस्य ) depends on the word होष in the Bahuvrîhi-compound प्राकार होष:, the king had of the whole country only his fortress left to him
- 4.—नानामकारवस्त्रभक्षयेषान् is a Bahuvrihi-compound qualifying the preceding कर्ष्-निशेषान्; च is, strictly speaking, superfluous; it appears to owe its presence to the fact that the latter part क्सभक्ष्येष of the Bahuvrihi-compound नानामकारवस्त्रभक्ष्येषान् is a Dvandva-compound, of p 2, 20.
  - 8.--अत्र काले = अस्मिकाले
  - 9 --- अनया सह वियोग , cf. p 25, 21
  - 14 अथवा-मृत्युभैवति 'or should I die '
- 18.— वनस्ते श्राप्ति literally 'by all enemies having been slain,' i e. when all enemies have been slain. In Sanskrit the slaying of the enemies is looked upon as the instrument or means which will make the weaver again taste food, in English the slaying of the enemies and the tasting of food are considered merely as antecedent and sequent in the order of time
  - 20.—यन्, cf p 20, 15
- 23.—वैकुण्डीया गति 'going to the paradise of Vishnu cal Vaikuntha'; warriors killed in battle while actually fight. with the enemies enter paradise
- 24 पलायन्तो इन्यमाना. 'being killed while running away पलाय (i.e पला + अय्, पला इ, परा इ) is usually conjugated in the Atmanepada.
- P. 41, L. 1 स्मृतमात्रः 'merely remembered, 'i e. by the mere remembrance, by the mere thought.
- 5 विदित्तनियमः 'one who has taken a vow'; cf. p. 40, 18. समस्तैः करिण्यामि.
  - 15 व्या 'how, as,' is used sometimes like यह 'that '
- 15 —विष्णुजामातृ 'his son-in-law Vishnu,' a Karmadhâraya compound, compounds like this are not common in classical Sanskrit.
- 16.—The sentence commencing with कोलिको उप and ending with किमतिहोत consists of three parts (the first ending with अव-तीर्ण: सन्, and the second with पश्यन्ति), which however do not

form one harmonious period, to judge from the way in which it begins, the whole sentence should have been formed thus: होलिकोडिय...अवतीर्ण: सन्यावश्वाजामात्ययौरलोकैनंगरवास्तव्यः कीलिको दृश्यते तावत्यु- च्छाते किमेतदिति.

- 21 दशका पदनाः 'and a part of the country was given ' to him for his sustenance
- 28—Meaning of s'l 206 It is doubtful whether an arrow will hit the mark, but the intelligence of the wise is sure to hit whatever it aims at.
  - P. 42, L. 4 शक्यम्, scil कर्तुम्.
  - 16 —अन्यच 'and besides'
  - 16 -अब विषये = आह्मिन्विषये.
  - 18 ---यादृक्-तावन , one would have expected यादक्-तादृह.
  - P. 43, L 5 सनि भारते स्थीयते scul न्वया.
- 6.— परमवैराग्यता is an abstract noun derived from the Bahuvrîhi-compound परमवैराग्य
  - 10 सपयते लगा 'it is closely impending.'
- , 11.—টাইণায়কz 'the cart of Rohini' is the name of an asterism; , its deity is Prajapati, and it is called therefore also সাজাদৰ্শ দ্বাহন. The passage of Saturn and other planets through this instellation portends evil.
  - 12.—Varáhamihira is the most famous of Indian astronomers, flourished in the 6th century of the Christian era.
  - 13 Metre of s'l 2. Âryâll. भिद् 'to pass through. ' रविनन्दन dhe son of the Sun,' । e the planet Saturn
- y 16—Metre of s1. 212 Âryâ. Whenever a planet passes through the शिशाहर, the earth begins to suffer from want of rain, it becomes parched and bare, and is covered with ashes and bones from the funeral piles on which the human beings that have died in consequence of the drought are burnt. In this state it is compared here with the religious ascetics who, to atone for their sins, go about naked with their limbs covered with ashes and eat the food which they have received as alms out of human skulls carried in their hands See Varâhamihira's Brihatsamhitâ IX., 25.
- 19.—Metre of s'l. 213 Rathoddhatâ. The last Pâda is incorrect; it ought, instead of ending in , to end in . र्राप्ट = मञ्जल १. ८. 'the planet Mars.' See Brihatsamhitâ XLVII., 14.

- 22.—क्रीदित is here and elsewhere used actively in the sense of one who has played '
- 24.—गुरुजलाशयेषु; for a similar use of the Locative case see p. 30, 6.
- 27.—तेन is explained by the following यदी ज शेषमात्रमप्यत्र नोदारिष्यति, in the latter clause I take बीज शेषमात्रम् as the object and supply from the preceding 'सर' as the subject of the verb ड द्धरिष्यति 'because (the lake) will not preserve here even their seed as a remainder'; बीज शेष is here a Karmadhâraya-compound
- P 44, L 5 चतुर्विज्ञात्यापि वर्षाणाम् 'even in twenty-four years' cf. p 1, 24
  - 7.--तत्रविश्वासम्=तस्मिन्विश्वासम्
  - 16 -- बहिस्य ' towards', cf. p. 5, 11
  - 19 --- प्रभवतीति, scul मत्वा.
  - 21 समर्थतामान्मनोऽभीष्टदेवता; see below, p 47, 24.
- 22 इत्युक्तवति तस्पर्—गृहीत 'when he had said thus, he was seized' The employment of the Locative absolute violates here the rule by which the subject of the Locative absolute should not be the same as the subject of the main sentence.
  - 24,—त्रजलाग्नय is a Karmadhâraya-compound.
- 25.—इशलकारण तिष्ठति 'is there any cause (for your return), concerning (your or our) welfare'?
- P 45, L 25—ज्यापादयञ्जापराम 'he did not cease killing,' 2. e he killed continually, उपरम् with न is here construed like the verbs आस, स्था etc, cf. p. 5, 20
- P. 46, L 3 तन तानत्-अस्माक च पुनः 'first, as far as you are concerned,—and further with regard to ourselves'
- 8.—The meaning of the verse is that actions succeed only, and are on the other hand sure to succeed, when they are done according to certain fixed rules, and not according to the capricious will of individuals. মুখুলা 'shaken, handled roughly' has besides the meaning of 'cultivated' and of 'churned', মুখুলাই 'even when roughly handled' (or 'cultivated,' if referred to the soil, and 'churned,' if referred to the Arani).
- 11 स्थितम् with the Dative has the same sense as आस्त with the Dative case, 'it stands to, it tends to, it produces.'
- 12.—In this verse the conduct of a prince is compared with that of a cowherd, in sl. 220 with that of a gardener.

- 16.—S'l. 220 nearly = s'l 347.
- 18.—In this verse a prince is compared with a lamp; the realth which he draws from his subjects is like the oil which the lamp consumes, and as in the case of the lamp the consumption of the oil takes place imperceptibly, because the burning wick (गुज) of the lamp sucks up the oil gradually, so the bright good qualities (गुज) of a king make the beholder forget that the king takes away the property of his people.
  - 21 —सिच्यते चीयते च 'it is watered and (flowers and fruit) are gathered from it'
    - 22 -S1 223 = s1 348.
    - 24 S1. 224 nearly = s'1 349.
    - 25 प्रकान्यः is the ablative case
  - 27 —सत्त्रयात् 'ın consequence of the ruin' brought about by a prince
    - P 47, L. 4 तत्रेव = तास्मित्रेव.
    - 9.—क्योपरि 'above a well,' । e by the mouth of a well. cf p.19, 5.
  - 14 आहाराय ' for my sustenance', the Dative is used because the following निसन्त वन क conveys the idea of killing all the animals
    - 14 चिन्तयतस्तस्य, cf р 24, 27
    - 16 एक-अपरम् ' firstly-secondly.'
    - 18 उच्छेदियिष्यामि; cf p 20, 22
  - 22 —पञ्चतात्रके: समम् must mean here 'I as one of five hares,' I with four others, of 1 28.—See Grammar § 556.
  - 24 With अभीष्टदेवता स्मरत the lion exhorts the hares to prepare themselves for death. See above, p 44, 20.
  - P. 48, L 4 मृगकोपम् 'the rage (which I feel ) against the forest-animals.'
    - 7 तम् ११८ वित्रहम्.
    - 11 दुर्गाभव is a Bahuviihi-compound.
    - 14.—दुर्गेणैकन, scul. तत्सिध्यति.
  - 18.—河南 is a name of Indra, his teacher was Brihaspati, the preceptor of the gods. Hiranyakas'ıpu was a demon slaın by Vıshnu. Vıs'vakarman is the divine builder of the gods.
    - 20.—ततः 'therefore'
    - 25.—S'l. 233=s'l. 364.
    - P. 49, L. 2.—वन्दर्गनी, from नुषु to grow.' See Grammar, p. 169.

- 4 -Metre of s'l. 235 Upajâti.
- 9.—मानोत्साह 'energy (caused) by self-confidence.'
- 10.—भागेतः 'the descendant of Bhrigu,' । e. Paras'urâma, who is said to have exterminated the whole race of the Kshatriya.
  - 14 -Construe नाजा याति यथा पतङ्गो वही (नाजा याति).
  - 17 यथा 'in order that'
  - 22 तदन 'thereupon.'
- 24 दिगुजतर ; the comparative suffix seems to have been added to दिगुज because this world itself expresses a comparative idea.
  - 27.—तत्र = तस्मिन्.
- P. 50, L 5.—तवान्तरे=तस्मिचन्तरे 'on that occasion,' viz. when Sanjîvaka was not present
  - 8. स्वयमेव 'of my own accord'
  - 11 ब्यान् 'he should tell,' । e. one should tell.
  - 12.—साभित्राय 'spoken with a purpose'
  - 17. -- तद्व is a Tatpurusha-compound
  - 21.-Metre of s'l. 240 S'ardûlavıkridita.
  - 22.—निर्वियते 'he becomes dissatisfied with'
- 24.—स्वात-त्वात् 'from independence,' i e in order to attain independence
- 27 —अनैकान्तिक मेतर 'this is not to the point,' 'this has nothing to do with the matter in question'
  - P. 51, L 1.— राजा त्रियम belong together.
- 7 —अत एवापंदोब 'from this very reason this fault,' i. e this your feeling towards Sanjîvaka is the very cause of his secret machinations against you.
- 12 —तदस्मात्र विञ्यति 'that is not attained from or through him,' this advantage cannot be derived from him.
- 14.—दूषित्वा 'having shown his crime, having accused him. Instead of तस्मादेन one would have expected तस्मात्व.
  - 15 -S'1 244 nearly = s'1 422.
- 20 —S1. 245 is taken from Kumārasambhava II. 55, where it occurs in the answer of Brahman to the request of the other gods to kill the demon Tāraka The Nominative विष्णः of the second line is accounted for by the fact that जेनुस्तापतम् is equivalent to some such phrase as न की नवा, देद नाईति.
  - 22.—Metre of s/l. 246. Vasantatılakâ.

- P. 52, L. 7 यत्तवाक्ष्यव्यवसायवासं कृतस्तासां मांसाञ्चनम् 'how can they eat flesh' which (eating of flesh) is foreign (i. e. contrary) to thy resolution that nothing should be killed?'
  - 14.-Metre of śl. 250: Sârdûlavıkrîdıta.
- 16.—It is commonly believed in India that rain-drops which under the Svâti-nakshatra fall into shells are changed into pearls.
  - 20.--Cf. Virâtaparvan v 1149.
  - 22 —परिभयः = आभय $\cdot$ .
  - P. 53, L. 1 मन्द्रिक्सिपिणी यूका १ e मन्द्रिक्सिपिणी नाम यूका.
- 2.—आस्वादयन्ती तिष्ठति, the rt. स्वा ' to stand ' employed with the Participle of another verb expresses, like the rt. आस्, continuity of action, cf. p 5, 20
- 8.—Metre of sl. 253 Sârdûlavıkrîdıta, observe the hiatus
- 8 समाधन; the rt अस् is occasionally conjugated like a root of the first class
  - 8 -आसन्तिसम् 'here is a seat.'
- 10 —एव-युज्याते 'such (conduct) is proper.' The more usual form is युज्यते.
  - 22.--तत्सर्वमुदरार्थतः, scil कियते.
- 26 पुनस्त्वमसिमुखञ्चपुरुञ्च 'you, however, are Agnimukha ( i. e. "fire-mouth," by nature, and may therefore by your bite awaken the prince), and have no control over yourself (and may bite him therefore also when it is dangerous to do so)."
  - 29.—Construe : तावयदि तदास्वादयामि (तर्हि) मम देवगुरुकृतः सपयः स्पात्.
- P 54, L. 6.—Sense of \$1 258. It is more likely that fire should become cold and the moon's rays hot, than that a being should change its nature or character.
  - 9.—उत्थित scil आह च.
- 11.—बीसाचक , the rt इंस् is usually conjugated in the Atmanepada.
- 25.—नीलीवर्ण is a Bahuvrîhi-compound, 'one who has the colour of indigo.'
- P. 55, L. 3—ब्बालेपस्य, बज्जलेप 'diamond-cement.' Various directions for preparing this kind of cement are given in the 57th Adhyâya (called बज्जलेप) of Varâhamihira's Brihatsamhitâ. One way of making it is as follows—'A drona of water should be boiled with the unripe fruit of the Tinduka-tree, the unripe fruit

of the Kapittha-tree, and also the flower of the silk-cotton tree likewise with seeds of Sallakî trees, bark of the Dhanvana tree and with oris-root. When the mixture has been boiled so long that only an eighth part remains, it should be taken from 'ie fire. The paste so obtained should again be mixed with it following substances (which must first be pounded), viz. common frankincense, aloes, bdellium, marking-nut, the gum of the Kundurûka and Sarja trees, also with flax and Bel fruit. When employed in building, this paste has to be heated, and it is said that palaces, houses, windows, Lingas, idols, walls and wells built or fixed with it will stand a million years. In the modern Marâthî the term and is used, so to speak, proverbially, to denote anything ineffaceable or indelible; writing engraved on a stone, a spot of tilk made on a piece of cloth, a sin for which no penance can be done, etc. may be called and to the like it is not a piece of cloth, a sin for which no penance can be done, etc. may be called and the like it is not a piece of cloth, a sin for which no penance can be done, etc. may be called a side of the like it is not a piece of cloth, a sin for which no penance can be done, etc.

- 4 एको महः 'their grasp is one,' ा. e they all cling fast to what they have once come in contact with.
- 5 इरगलगरतमाल is a Karmadhâraya-compound, 'the poison on the neck of Siva, which is (dark) like the Tamâla-tree.'
  - 10.-- विश्वसेन्, cf p. 53, 7.
- 15 उचच्छायाम्, a large umbiella of a particular shape is, as a mark of distinction, held over a prince
- 19.—নাৰ্কাধিনতে, native plinces keep even now a special servant who has the betel leaves, betel nuts, etc in his charge, and offers them to his master when required. Formerly this office was given only to very trustworthy and confidential servants.
  - 21.—तस्य-वर्तमानस्य; cf p 24, 27.
- P. 56, L. 3.—वत. 'whence' or 'from which' (I can judge, that, etc )
  - 4.—विधव्यामि for the regular इनिष्याभि. See Grammar, p 169.
  - 4 अत्र 'in the following.'
- 19.—'Firstly, birth causes very great pain, then there is constant misery, and in that one has besides to support oneself by service,' etc.
  - 21.—भूपन्ते 'they are heard,' г. e they are recorded to be.
  - 23.—'In consequence of his servitude he does not eat when

ne is desirons (of food), he does not awake free from sleepmess i. e. he is made to rise when he is still sleepy), etc.

28 — गप्यमंत्रः 'caused by the sin (which a servant will inevitably commit) and the virtue (of the religious ascetic).'

- P. 57, L. 2.—धनाय तानि चाल्पानि 'they even have little power to secure wealth'
  - 6 -Construe. स्वामिना मन्त्रभेदं कर्तुं सचिवाना न युज्यते.
  - 10.—अज्ञासका 'murder not (committed) with a weapon.'
- 14.—Construe. तस्य सा हस्या तदुस्या 'his murder arises from that nan, i e. is caused by that man.'
  - 16 पह, cf p 20, 15
- 19 प्राथिसत्तेन तरहेंण विचीर्णेन 'by making an atonement proportionate to that (murder)' चीर्ण from rt. चर्.
  - 20-सुहद्दूह. scil. शुध्यान्त.
  - 23.—सामादिभिरुपाये, cf p. 26, 17.
  - 25.—अशक्य च्यसाध्यः.
  - 25 इते *8011*. तस्मिन्
- 27 'The son of Drona' is Aśvatthâman; cf. Sauptikaparvan, v. 330, etc. न 'even'
  - P 58, L. 5 Metre of sl. 278 Åryå.
  - 9.—बरस्-न, cf. p. 1, 15.
  - 15 —Metre of śl. 282 · Upajâtı
  - 20.-Metre of sl 283 Vansastha.
  - 25 Metre of śl. 284 · S'ârdûlavıkrîdita
- 27—'Certain rum attends their various failings, (on the other hand it is doubtful whether) they will be successful or not (even when they do not commit any fault).'
  - 28.—आज्ञाद्भिन् 'accompanied by danger or uncertainty'
  - P. 59, L. 2 -Metre of sl. 285 Mandâkrântâ
  - 2.—भावस्तिम्भ 'heartily attached'
- 8.—सहिन, the rt. सह is usually conjugated in the Atmanepada only.
  - 10.—तहुने 'by his own good qualities.'
  - 19.—Observe the hiatus between the third and fourth Pâdas.
- 22.—अस्ति-प्रतिवसति स्म 'there lived once;' अस्ति is frequently used at the commencement of a story where it forms the verb of the first sentence; e. g. p. 3, 4 अस्ति-नगरम् 'there was a town,'

- p. 21, 19; p. 27, 20 आहेत-मठायतनम्; p. 42, 25 अहित-सर:, p. 52, 26 अहित स्थानम् Hence अहित has come to be considered generally as the usual word to begin a tale with, and it is occasionally, as in the present instance, employed redundantly
- P. 60, L. 4 शतकाक्षणधानजम् 'arising t e. equal to be sin arising from the murder of a hundred Brahmans.'
  - 13 प्रतिनं वियुक्त , cf. p 25, 21
  - 15 .-- गरम्=परमम्.
  - 19 -- मन्त्रयन , cf. p. 6, 5.
  - 28 -- प्रमाशिन् 'one who requires wholesome or nourishing food.'
- 29.—पथ्यक्रिया 'the preparation of wholesome or nourishing food'
  - P 61, L. 4 Metre of al 290: Upajāti.
- 12 आंबरिध literally 'the suppression of hunger,' i. e. the inability to satisfy one's hunger, starvation
- 13 न सस्यान 'which will not go for your Majesty.' 2. e. if it is not to be given up for your Majesty.
  - 15.—Metre of 4l. 291. Upajāti
  - 18 -- अस्का = अस.
  - 20.-महत्री 'great, serious, dangerous'
  - 22 and 'we make,' i e. 'we will make,' or 'let us make.'
- 24 —The words यहन भृत्यस्य जीवतः प्रामेषु विष्यानेषु must be taken together.
  - Р. 62, ь. 4 -- чтम=ттня
- 8—स्वल्य तदापे दुर्वलम् 'very little, and that even of little strength (or poor)'
- 10 Supply भवता for गतम and also for भाम:, 'you have repaid to our master the debt we owe him for having supported us;' compare p 61, 22.
  - 12.—प्रमम्बोपविष्ट ८८२८. आ€ च.
- 15.—तेवा महणसमद 'arising from the taking away of it (i. e. the life of a servant).'
  - 17.—स्वजातिः≔खजातीय∙
  - 22.—न ते गच्छन्ति 'they do not go,' i.e. because they do not go.
- P. 63, L. 1 ज्ञाभावाक्यानि 'speeches of beauty,' г. е. handsome speeches.
  - 7.—Observe the hiatus between the third and fourth Pâdas.
  - 7.—तानि १. ८. अनिष्टानि.

- 16. -- संपरिकल्पितः 'found out to be, made out to be.'
- 18.—समाचरेत् 'he (र. e. अज्ञुद्धपकृती राजा) will conduct himself.'
- 20 मभावदे. 'with councillors,' i. e. if he possesses or is surounded by councillors.
  - 21.-ते १. ८. सभासदै.
  - 24.-Metre of śl. 303: Āryā.
  - 27.—Metre of al 304 Vasantatilakâ.
- 28.—किल 'indeed,' । e. as must be admitted, as everybody knows.
- P. 64, L. 2—97-97 and 1 5 अन्य-अन्य 'the one' (i e. he who listens to the slanderer), 'the other' (i e, the slandered person).
- 4.—जलसुजद्भा sa Karmadhâraya-compound, जलो मुजद्भा इन. See Grammar § 554.
  - 5.—प्राणैवियुज्यते, cf p. 25, 21.
  - 13 -- आधरेत , cf p. 53, 8
  - 15 मक्त्वा 'except'; cf. p. 5, 11
  - 16.-Metre of sl. 308. Upajāti,
- 21 गणावेती 'these two kinds of excellence, these two advantages'
  - 23 Metre of sl. 310 Sårdůlavikrídita,
- 23—Literally, 'by sacrifices, (undertaken) for the sake of making the oblation of clarified butter, etc., (performed) together with the distribution of various presents, etc.'
  - 25 अन्दायण थै:, scil, बतै..
- 27.—कृतानश्रय may govern both the Locative and the Dative; cf. above p 41, 5 मरणे कृतानिश्रयः, it may also be compounded with the noun governed by it, e.g. मरणकृतनिश्रयः 'resolved to die,' or it may govern an Infinitive, e g. इन्त कृतनिश्रयः 'determined to kill.'
- P. 65, L. 5 —कर्तन्या करचन्त्रपकाञ्चला 'they should assume the brilliancy of the autumnal moon,' is said in opposition to the preceding आत्मान प्रतिपयेत 'he should hide himself.'
  - 16 -- चटाते = आपताते
  - 18.--का मात्रा; cf p 8, 25.
  - 21.-तेन, 2 e. नरेण
- 24—The Red is the 'red-wattled lapwing.' jerdon, The Birds of India Vol. III, p. 649, remarks of this bird. 'In the south of India it is recorded to sleep on its back with its legs apwards, and the Indian proverb "Tithrise asman tham jaega,

etc., can the Peewit support the heavens," is applied to a man who undertakes some task far above his strength.'

- 26. जुत्रलादारे 'if it were only for curiosity's sake.'
- P. 66, L. 2.—ालायाजन 'under the disguise of the tide,' e. e desirous of creating the impression that the eggs had been taken away by the regular tide.
  - 12.-- मित्रे scil. मवतः.
  - 14.-संभव क ' to go for shelter to '
  - 15 -- तहु खदुः खिती = तस्य दु खेन दुः जितौ.
  - 15.--जम्बाल श्रेषम् is a Bahuvrihi-compound.
  - 19.—Metre of ál. 316. Upajâtı.
- 20.—गतिमाञ्चयत्स. 'one may obtain progress or success.' स 'he s. e. 'a man or one who is courageous in times of adversity'
  - 22.—तर्नुम् occurs occasionally for the regular तरितृम् or तरीतृः
- P. 67, L. 1.—येन .. नयथ 'in order that you both bring to the lake the piece of wood, after I have seized it in the middle with my teeth, (both of you) holding it together with me at the two ends.'
  - 3.- भवता. भाव्यम्; cf. p. 15, 19
  - 4.—गच्छता 'going, a. e. being carried along '
  - 7.—आह 'began to say.'
  - 8.-अधों के is a Locative absolute
- 11.—अनागतिक्षाता= अनागतस्य विधाता 'one who makes arrangements for that which has not yet arrived, provident,' त्रस्य-वनतिः 'he who shows intelligence when (danger, etc.) has approached, possessed of presence of mind,' यहावेष्य. 'he who thinks that what will come, must come,' and who makes therefore no effort to avert a danger that may threaten him, 'the fatalist.
  - 15.— हाते वय. 'these three.'
  - 17.—अन्विभितः cf. p. 20, 22.
  - 18.—बाहारवृत्तिः 'means of subsistence.'
  - 21.—राशाविष 'this very night '
- 24.—संभितन्यः is an incorrect form; the right form would have been संभियतन्यः.
  - 25.—त्नम् ' surely, in all probability.'
  - P. 68. L. 1.—अञ्चलापे 'also elsewhere' (than at home); or

even elsewhere,' i e should it be in a strange place, and not t home.

y 2.—ते न पश्यान्त 'they do not see,' i. e. they do not await.

5.—भीत 'timid.'

7 -Metre of śl. 322. Upajāti.

- 8.—दि is used in interrogative sentences to make the question more forcible and urgent; करमान्...दि 'why (pray tell me), for (I should like to know), does he'...
- . 12 बङ्गात्रेण, see Grammar § 539, 8.
  - 13.—गताना मिप, scil अस्माकम्.
  - 15 Metre of ál 323 = ál. 20 Vansastha.
  - 21.—तज्ञालाजाय is a Karmadhâraya-compound.
- 22 यद्भविष्येण सह, all the fishes 'together with, i e. including Yadbhavishya,' were taken out of the lake
- 26 तत्र युक्तम् 'therefore, ( ा. e because you are too weak o fight with the ocean ) it is not proper.'

26.-अस्योपिर कीप 'anger against it.'

P. 69, L. 1.—Metre of 1. 324 Aryâ.

- 1.—उपद्वाय भू ' to be to distress, to turn to distress.'
- 2.—दहतितराम् 'burns all the more'
- 4.—S1. 325 nearly =  $\pm 1$  237.
- 9.— विशुद्ध 'the enemy of the moon,' i.e. the demon Râhu, who is believed to cause the lunar eclipses by swallowing the moon. A lunar eclipse can only take place at the time of full-moon
- 11 गण्डस्याममदच्यते is an irregular Bahuvrîhi-compound, 'one from whose cheeks brown juice trickles down'
  - 14 are has the double meaning of 'foot' and 'ray'
- 16.—नवानि; the Present tense is occasionally used to denote an action which will take place almost immediately.
  - 17.—जाह्नवी ' the daughter of Jahnu ' 2. e the river Ganges.
- 18.—तत्कथम्, the meaning of तद् becomes clear if the preceding यत्र is dissolved into यदस्मिन् : यदस्मिन् .तत् तम्.
  - 20.—अनिवेंद श्विम मूलम् ' faint heart never won fair lady.'
  - 21.—अहोराज is generally masc., see Grammar § 569.
  - 22.—Metre of sl. 330: Âryâ.
  - 22.—परभाग:=सुसंपत् ' superiority.'
  - 23.— तुल means 'a balance, a pair of scales,' and it denotes also

'the sign Libra of the zodiac'; तुलामधित may therefore be either 'to ascend a balance, to be weighed on a balance (with something else), to be balanced against' or 'to enter the sign Libra of the zodiac'; both meanings must be understood here. The sun enters the sign Libra at the end of the monsoon.

26.—R; the first line contains the cause of the fact described in the second line

- P. 70, L 3 महाजनविरोध 'hostility of many people or creatures,' viz of the sparrow, the woodpecker, the fly, and the frog.
  - 10 आयु ज्ञेषता; cf p 5, 16.
  - 11 -न कथविदतिष्ठत् 'she never ceased.'
  - 13 नहु खडु खिन , cf. p. 66, 15, etc
- 16.—विज्ञेषोऽपम्; the wise do not beward what is lost, etc., but fools do
  - 19 निषेषते ' he suffers.'
  - 22 किया: 'funeral rites.'
  - 26 —Metre of sl 336 Åryå.
  - 27 ---परम्=प्रमम्, श्रेष्ठम्, उत्तमम्
- P. 71, L 2.— स सुइद्रचसने य स्थात् 'he is a (real) friend, who is (a friend) in adversity,' a friend in need is a friend indeed.
  - 3 यत्र निर्देति २ ८ यस्या (भार्याया सत्या) निर्देतिर्भवति.
- 8 कि मुच्यतेऽन विषये 'why say more about this matter?' । e. no more words are needed to persuade me to assist you in this affair.
  - 11.—मिनैन कि कृतम् scal. तत्कार्यम्
  - 13 कुर्भ 'we will act.'
  - 16 मनेडपे 'thice together'
  - 17.—не जनस्य, сf. р. 70, 3.
- 22 जल जाप मन्त्रा 'thinking of a lake,' i. e. believing a lake to be near
  - P. 72, L 3 अज्ञाना क्षीपणे 'unable to dry up.'
  - 5 जनुम् depends on याति १. १. भानिमुखो याति.
  - 7.--वनतेय ; ef p 38, 3.
  - 7 4दिभवस्थानम् ; cf. अपमानस्थानम् p. 73, 18, 74, 5.
- 8.—styr etc., the reasoning appears to be this 'let us report our humiliation to Garuda, he will avenge us; or should he be too proud to assist us, it will at least be some relief to us to speak of our sorrow to him.'
  - 10.—Metre of il. 341; Āryā; cf. il. 101.

- 12.—याम 'we go,' । e. we will go.
- 18 कर्म गहिनम् is the object both of सर्वीक्ष्म and of करोति.
- 19.—गतानुगतिक 'following what precedes, following the conduct of others, doing as others do.'
  - 23.—बहुत्म =बह्रा मान , cf. Manu VIII , 304.
- 25.—संताप has the double meaning of 'heat, fire,' and 'pain, distress'
  - 26.—अदग्रा 'without having burned or consumed'
  - P 73, L. 1 —S'l. 347 nearly =  $\pm$ 1, 220
  - 3 S1,  $348 = \pm 1$  223.
  - 5 S'1 349 nearly = \$1.224
  - 8.-- शोषपाम 'we dry,' १. e. we will dry up
- 9 —िच-तपतस्तस्य may depend on विष्णुद् 1 'a messenger of Vishnu to him who was thus reflecting,' or the Genitive is used absolutely 'while he was thus reflecting, a messenger from Vishnu came and said,' of p 24, 27
  - 13.—94, cf. p 20, 15.
  - 15 S'l. 350 nearly = 4l. 47.
  - 17-18 एतन-ईदक 'such as this.'
  - 18.—अगमानस्थानम्, cf. p 74, 5; p 72, 7 परिभवस्थानम्.
- 19.—भगवद भयम्तेन ' being the seat or resting-place of the venerable ( Vishnu )'
  - P 74, L 1—S'l  $352 = \pm i$  83
- 5 त्वदाभयोः मसेन ought properly to have been त्वदाभयत्वो मसेन 'intoxicated or inflated by (the fact of being) thy seat.'
- 11—As a master is punished for the offences of his servants, he too ought to be ashamed of those offences, even more than the servants themselves.
  - 21.--दृष्ट:, 8८१८. सिंहेन.
- 22 दृष्टा, *scil*. मया.
  - P 75, L. 4 धनैरिंप 'even by his wealth,' 2. e. even by sacrificing his wealth
  - 5 तरनुपरेश 2. e. तस्य (बल्यतः) अनुपरेश ; अनुपरेश 1s used here in the same sense which अनुपरिष has in sl. 68, viz., 'entering into (a person's feelings and sentiments), accommodating one's self (to somebody and thus gaining influence over him).'
    - 6.—सामादिभिरुपायैः, cf. p. 26, 17.
    - 7.-पुत्रकलेश: cf. 1. 3.

- 11.—The prosperous man can afford to be virtuous.
- 12.—'The foolish man who employs artifices to preserve his wealth, etc., when his life is in danger,' etc.
- 16 —्यरतो दैवविद्धतायचम्, विद्धित == विधि 'anything ordained or commanded, a command;' 'farther it (i e. that which I have begun) depends on the commands or will of destiny'
  - 21 -Metre of il. 361. Vasantatılakâ.
- 22 —देव हि देवम् 'destiny is destiny,' ा. e what is ordained by destiny, cannot be altered by any effort of man.
  - 26 -अन्योन्यम् has to be taken with भेद .
  - P. 76, L 6 सर्वेडिप, ef p 12, 5.
- 7.—समर्थ governs both ere preceding Locative case and the following Infinitive.
  - 8 Metre of \$1. 363 = \$1, 382, Âryâ.
- 9.—The construction is अन्निपट पातिवृत्तेव शक्तिराखोरस्ति, अन्निपट-मुद्धते शक्तिराखोर्नस्ति.
  - 12 -S'l 364 nearly =\$1 233.
- 15 —अपि त्रिये न्यित. 'even if he be constant in his kindness (towards one's self)'
  - 17 अहमति 'I on my own part, I myself.'
  - 19 -Metre of 4 366 Mandakranta
  - 20,--वाञ्छमान 'if he wish it'
- 23 देशस्यागाय वा नविष्यति 'or it (112 what I have done) will be for it e will turn out in, his leaving the country '
  - 24 त्वा मुक्ता 'except thee,' cf p 5, 11
- 27.—47 'there, in such a case,' re. in a case where by ruining an enemy one benefits one's self.
- P 77, L 1 देशसम्ब 'a cause or motive for hostility.' Sanjivaka should be slain because his body will afford food.
  - 3.—जाडचभावात् 'for stupidity,' cf. p. 28, 13.
- 4 पण्डितो मृहबुद्धिने भक्षेत 'the wise man if his intellect is confused will not eat,' र. e if the wise man does not eat (when he by doing so can hurt his enemy and accomplish his own ends), his intellect must be confused.
- P. 78, L. 9. स्वामिनो हिते कृते ' by having acted for the welfare of our master.'
  - 12.—मदीयपयोजनमेतदु न्यताम् 'let this ( गर. स्वाम्यर्थ कियताम् ) be

reported (to the lion) as the use to be made of me, '.e, let the lion know that I desire to give myself up for his benefit.

- 16.—धर्मपतिभुव may be taken as a Bahuvrîhi-compound referring to दिगुणहृद्या 'for which Justice is surety.'
- P. 79, L. 2 ৰভিছনা 'the state of being a remainder,' somebody else having already eaten of it
- 2.—यन 'in order that'; one naturally supplies before यन some such expression as 'let me know this, tell me this,' (in order that I, etc.)
- 3 अवलोकपति किल नहर . 'he looks (as if he meant to say)" tell something, I am sure you will do so, by which" etc.'
  - 7.—तेन मार्नेण ' by that road.'
- 16.— बच्च originally 'to be killed,' has here the sense of a Past Pass Partic 'killed, one who has suffered death.'
- 22.—यच्छप्पदोऽपि 'that I, although I am a grammivorous animal.'
  - 23.—Observe the hiatus between the first and second Pâdas.
  - 25.—गर्भमधतरी यथा १. ८ , यथाधतरी गर्भ मृत्युम् (१. ८. मृत्युकारणम् ) उपगृह्णाति.
  - P 80, L 1.-Metre of J. 371 S'ardûlav.kridita.
- 1 यतताम्; the rt यत् । susually conjugated in the Atmanepada only.
- 4 सेकोऽपि तस्योद्धवः 'lotion (for the burnt spot) likewise consisting of it (v. e of fire)'
  - 6.—Metre of ál. 372 · Vasantatilakû.
- 6—Sanjîvaka has said in the preceding, that it might be best to go near the hon, the latter might look upon him as one come for protection, and on that account not kill him. In favour of this plan he recites vv. 371 and 372. The former of these verses is to show, that in misfortune one ought to employ extraordinary means for one's welfare; v. 372 on the other hand states the belief that whatever happens to one is the natural consequence of one's actions in a former life. Sanjîvaka thinks, therefore, that either his boldness of going near the hon, whom he believes to be hostile to himself, or the result of the good works done by him in a former existence, may save his life.
  - 12.—गरीयसी ' better, more honourable.'
  - 15.—Construe महतः (Ablative case) सममपि लब्धना

- 19.-Metre of sl. 375: S'ardûlavıkridita.
- P. 81, L. 1.—पुष्पितपलाग्रामिने 'resembling Palâśa trees in blossom,' because they were covered with spots of blood that looked like the red blossoms on a Palâsa tree.
  - 4.-Metre of ál. 376: S'ardûlavıkrîdita.
- 4.—The compound ending with wolf is a Bahuvrihi-compound; 'having as fruit,' i.e to be punished with, deserving as punishment.
- 7.—आरोप्यते तुलाम् 'is placed on the balance,' i e., is made to waver in the balance, is endangered
- 8.—Karataka's reasoning in this and the following line is not very clearly expressed. He remarks first, 'If our master is injured, what becomes then of thy knowledge of counselling?' The following application introduces an alternative which however does not appear to be fully stated; 'or suppose (our master is not injured and) Sanjivaka (likewise) not killed, (what do we gain then by your counsel?)...however this cannot be because...'
  - 15 —Metre of śl. 378: Āryâ.
- 16.—Native physicians cure slight cases of biliousness with sugar which the patient takes in milk or ghee, in severe cases they prescribe a decoction of ঘটাৰ ( i.e., the modern করু ব্যৱহ snake-gourd, Trichosanthes dioeca or anguina), which is very bitter.
- 22.—It is one of the duties of a king's councillor to provide against calamities. In this case Damanaka has brought calamity on the him or on the bull, or on both, he therefore is ignorant of the duties of a councillor.
- 25.—एकतम is used sometimes where one would expect एकतर, and vice versa, cf. p. 86, 22.
  - P. 82, L. 1.—S1. 381=\(\frac{1}{2}\). 127.
  - 4.-S'l. 382,=śl. 363.
  - 8.-Metre of sl. 383: Vansastha.
  - 9.—वभा वा 'to go on a path.'
- 10—दुर्भममानेनिर्मम् is a Bahuvrîhi-compound referring to अनर्थ-पद्भर्म, 'the way out of which is a difficult path.'
  - 17.—अनापासितकार्मक 'one who does not use his bow strenuously.'

- P. 83, L. 12.— ইথাক্সর is a Bahuvrîhi-compound.
- 15.—परुपण विरमितः; cf. p. 45, 24.
- 19.—Supply in this and the following line भवति.
- P. 84, L. 6.—45, cf. p. 20, 15.
- 12.—Observe the hiatus between the third and fourth Pâdas.
- 16.—शिकापित: is the Past Pass. Partic. of शिकापयित, a Prakrit form of the Causal of शिकात, which is the Desiderative of rt. शृक्, the regular form of the Causal is शिक्षयित.
  - 17.—सप्यते with the Dative ; cf p. 46, 11.
- 19.—'It is like a lamp placed into a pot covered up with darkness,' *i.e.* a pot the sides of which do not allow the light to pass through.
  - 22.—Metre of \( \text{\text{\figs.}} \) 395 . Ary\( \text{\text{\text{\figs.}}} \)
  - P. 85, L. 6.—वाईकभावे ; ef. p. 28, 13.
  - 8.—Metre of sl. 397 Āryā
- 22.—त-मात्रं 'that only,' *i.e.*, only as much as is wanted; the Accusative depends on निष्यादः.
- 25.—ৰন্তন ; the rt. ৰন্ত is usually conjugated in the Parasmai-pada only.
- P. 86, L. 7.—ततः स्थानात् ≈ तस्मात्स्थानात्.
  - 7.—आनयाव 'we fetch,' १ e. we will fetch.
  - 9.—शिरः 'his own head.'
- 12.—धर्मश्रद्धः बल्वहम् 'I am indeed धर्मश्रद्धि ' r.e, I am really what my name expresses, vrz., 'of a righteous mind.'
- 14.—परदाराणि; the word दार is used here exceptionally as a neuter plural; usually it is a masculine plural.
  - 15.—त प्रवृति 'he sees,' ा.e., he sees rightly or correctly.
  - 17 —दिन्यार्थ नियाजिती 'referred to an ordeal.'
  - 19.—S'l. 403; cf. Yâjnavalkya II., 22.
  - 21.—आवयोरेकतमम् 'one of us two'; cf p. 81, 25.
  - 22.—करिष्यानेत 'they will make,' 1.e, they will declare to be.
- P. 87, L. 2.—परिणति या 'to become ripe,' i.e., to be secured and to become thus enjoyable.
  - 6.—यद्, cf p. 20, 15.
  - 9.—S'l. 405=sl. 182.
- 23.—परयतो बक मूर्जस्य 'while the foolish crape was looking on'; cf. p. 24, 27.

- P. 88, L.6.—वयस्त ' if there is.'
- 11.—प्रवोध्यते 'he is instructed, he is given advice.'
- 18.--पापबुज्वित् १.८., यथा पापबुज्जिना.
- 18.—तत्र नासि; Karataka has said before that Damanaka is not wise; he goes on, 'neither are you good and honest.'
  - 22.—Metre of sl. 408 Âryâ.
- 22.—परनादिष 'even by an effort,' i.e., even if he were to try very hard
- 24 —स्यामिनः is the Accusative plural; the plural is more respectful than the singular.
  - 25.—ममासन्तेन भवता न भाव्यम् , cf. p 15, 19.
  - 26.—लोहसहस्तर ' of a thousand ( viz. pounds ) of iron.'
  - P. 89, L. 5 यत्र = यहिमन्.
  - 9.—तन्त्रेव 'in the very same place,' १४2., यन विनिसतं पुरा.
  - 9.—परेषा स जिन्दितः 'he is an object of scorn for others.'
- 18 भौर्यभयात् 'because he was afraid on account of the theft' which he had committed.
  - 22.—मुक्त्वा भय etc. 'except through fear,' etc.; cf p. 5, 11.
  - 25 परिणामे ' in the end,' in the long run.
  - P. 90, L 9.—दारकेण प्रयोजनम् ; cf. p 12, 4.
  - 13.—पद्यता में 'while I was looking on'; cf. p. 24, 27.
  - 24.-Metre of śl 415 S'ardalavıkradıta.
  - P 91, L 5.—वर-न, cf. p. 1, 15.
  - 5.— रितकारक 'a friendly person, a friend.'
  - 11.—व्यजन नीत्वा 'having taken a fan, with a fan'; cf. p. 5, 11.
  - 11.—वसःस्थलोपरिः cf p. 19, 5.
- 17.—पूर्वजन्मयोगेन 'by means of, or in consequence of, his former existence,' i.e, in consequence of the actions done by him in former lives.
  - 23.-Metre of sl. 418 Arya.
  - 23.— सल्ब्ला (coquettishly) 'bashful.'
- P. 92, L 2.—बटितम् appears to have the meaning of आपतितम् on p 17, 3. See p. 65, 16.
- 6.—भवडिरहनाचैन 'already by the name of the separation from you,' i.e, even by the mere mention of the separation from you.
  - 6 -- प्रथा " so that.'
  - 9. तेषाम् वजताम् ; cf. p. 24, 27.

- 12.—विलोकिताः ' searched.'
- 18.—तदावि माम् थं. ८., तदा मामवि.
- 18 -- बिष्यन्ति; see p. 56, 4.
- P. 93, L. 5.—अयुक्त मया-कृत-व्यापादयता 'I have acted improperly in killing.'
  - 8.—यावचन्द्रदिवाकरी scrl तिष्ठतः.
  - 10 —तेषाम् १. e., सभ्यानाम्.
  - 12.—S'l. 422=sl. 244.
  - 20.-Metre of ál. 424 : Indravajrå.
- 23.—कृतं विद् 'to know or remember (the good) that has been done to one's self by others,' i e., to be grateful, cf. कृतज्ञ.
  - 25.—Metre of śl. 425: Vasantatılakâ.
  - P. 94, L. 3.—संजीवकशोक 'sorrow for Sanjîvaka,' cf. p. 48, 4.

## BOMBAY SANSKRIT SERIES.

Edited under the superintendence of Dr. P. Peterson and Dr. R. G. Bhandarkar.

|      |                                                                                                                                                      | Rs | . 8. | p. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|
| No.  | I —Panchatantra, Books IV, and V. Edited, with                                                                                                       | ^  |      | ^  |
| No.  | Notes, by Dr.Buhler II.—Någojibhatta's Paribhâshendusekhara. Edited                                                                                  | U  | 4    | 0  |
| 210. | and explained by Dr. Kielhorn. The Sanskrit Text                                                                                                     |    |      |    |
|      | and various Readings, Part I III.—Pañchatantra, Books II. and III. Edited,                                                                           | 0  | 8    | 0  |
| No.  | III.—Pañchatantra, Books II. and III. Edited,                                                                                                        | ^  |      |    |
| No   | with Notes, by Dr. Bühler IV —Panchatantra, Book I. Edited, with Notes,                                                                              | 0  | 4    | 0  |
|      | by Dr. r. Kleinorn                                                                                                                                   |    |      |    |
| No.  | V.—The Raghuvamsa of Kâlıdâsa, with the Com-                                                                                                         |    |      |    |
|      | mentary of Mallinatha. Edited, with Notes, by S.                                                                                                     |    |      |    |
| No   | P Pandit, M A., Part I, Cantos I.—VI (In the press.)<br>VI.—Mâlavikâgnimitra a Sanskrit Play by Kâli-                                                |    |      |    |
| _10, | dasa. Edited, with Notes, by Shankar P. Pandit,                                                                                                      |    |      |    |
|      | M.A VII.—Nagojibhatta's Paribhashendusekhara, Edit-                                                                                                  | 2  | 2    | 0  |
| No.  | VII.—Någojibhatta's Paribhåshendusekhara, Edit-                                                                                                      |    |      |    |
|      | ed and explained by Dr. Kielhorn. Part II. (Translation and Notes), Paribhâshâs I—XXXVII. VIII.—The Raghuvamśa of Kâlidâsa, with the                 | 0  | 8    | 0  |
| No.  | VIII.—The Raghuvamśa of Kâlidâsa, with the                                                                                                           | •  | -    |    |
|      | Commentary of Mallinatha, Edited, with Notes,                                                                                                        |    |      |    |
|      | by S. P. Pandit, M.A. Part II., Cantos VII.—XIII.                                                                                                    | n  | 12   | ٥  |
| No.  | IXNagoubhatta's Paribhashendusekhara, Edit-                                                                                                          | Ü  |      | U  |
|      | ed and explained by Dr Kielhorn. Part II.<br>(Translation and Notes), Paribhâshâs XXXVIII.                                                           |    |      |    |
|      | Translation and Notes), Paribhāshās XXXVIII.  —LXIX                                                                                                  | 0  | 8    | 0  |
| No.  | X.—The Daśakumaracharita of Dandin, Part I.                                                                                                          | U  | 0    | U  |
|      | Edited, with Critical and explanatory Notes, by                                                                                                      |    |      |    |
| NT-  | Dr. Buhler XI — The Nîtıśataka and Vairāgyaśataka of                                                                                                 | 0  | 8    | 0  |
| TAO. | Bhartrihari, with extracts from two Sanskrit Com-                                                                                                    |    |      |    |
|      | mentaries Edited, with Notes, by Kashinath                                                                                                           |    |      |    |
|      | Trimbak Telang, M A. (copies not available.)                                                                                                         |    |      |    |
| No.  | Trimbak Telang, M.A. (copies not available.)<br>XII.—Någojibhatta's Paribhåshendusekhara. Edit-<br>ed and explained by Dr. Kielhorn. Part II (Trans- |    |      |    |
|      | lation and Notes), Paribhâshâs LXX.—CXXII                                                                                                            | 0  | 8    | 0  |
| No.  | XIII—The Raghuvamsa of Kâlıdâsa, with the Commentary of Mallinatha. Edited, with Notes,                                                              |    |      | _  |
|      | Commentary of Mallinatha. Edited, with Notes,                                                                                                        |    |      |    |
|      | by S. P. Pandit, M. A. Part III., Cantos XIV.—XIX                                                                                                    | 0  | 8    | 0  |
| No.  | XIV.—Vikramânkadeva-Charita. Life of king                                                                                                            | v  | U    | •  |
| -    | Vıkramâdıtya Tribhuvanamalla of Kalyana, com-                                                                                                        |    |      |    |

|     |     |                                                                                                                                                                                                                                | $\mathbf{R}_{i}$ | š. 8. | p. |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----|
|     |     | posed by his Vidyapati Bilhana. Edited, with an                                                                                                                                                                                |                  |       | -  |
|     |     | Introduction, by Dr. G. Buhler (copies not available.)                                                                                                                                                                         |                  |       |    |
| 1   | No. | XV.—Mâlatî-Mâdhava: a Drama by Bhavabhûti.                                                                                                                                                                                     |                  |       |    |
|     |     | Edited, with Critical and Explanatory Notes, by Dr. R.                                                                                                                                                                         |                  |       |    |
|     |     | G Bhandarkan M A (Greend Ed in the mass)                                                                                                                                                                                       |                  |       |    |
| ,   | T.  | G. Bhandarkar, M. A. (Second Ed. in the press.)                                                                                                                                                                                |                  |       |    |
| 1   | NO. | XVI.—Vikramorvasî: a Drama by Kâlidâsa.                                                                                                                                                                                        |                  |       |    |
|     |     | Edited with Notes, by Shankar P. Pandit, M. A                                                                                                                                                                                  | 1                | 4     | 0  |
| ]   | No. | XVII.—Hemachandra's Desînâmamâlâ. Edited.                                                                                                                                                                                      |                  |       |    |
|     |     | with Critical Notes, a Glossary and a Historical                                                                                                                                                                               |                  |       |    |
|     |     | Introduction, by Professor R. Pischel and Dr. G.                                                                                                                                                                               |                  |       |    |
|     |     | Buhler, Part I. Text and Critical Notes by                                                                                                                                                                                     |                  |       |    |
|     |     | Dutier, Part 1. Text and Oritical Notes by                                                                                                                                                                                     |                  | _     |    |
|     |     | Professor Pischel                                                                                                                                                                                                              | 1                | 0     | 0  |
| - 1 | Jo. | XVIII.—Vyakarana-Mahabhashya of Pataujali.                                                                                                                                                                                     |                  |       |    |
|     |     | Edited by Dr. F. Kielhorn, Vol. I. complete, Parts                                                                                                                                                                             |                  |       |    |
|     |     | I II and III                                                                                                                                                                                                                   | 9                | 0     | 0  |
| 7   | T.  | YIY Ditto ditto by ditto Vol I Port II                                                                                                                                                                                         |                  | _     |    |
| - 4 | NU. | YY Ditto ditto by ditto. Vol. I. Dark III.                                                                                                                                                                                     | 1                | 0     | 0  |
| Ţ   | NO. | XIX. Ditto ditto by ditto. Vol. I. Part II. XX. Ditto ditto by ditto. Vol. I. Part III. XXI. Ditto ditto by ditto. Vol. II. Part II. XXII. Ditto ditto by ditto. Vol. II. Part II. XXIII. Vâsishthadharmasâstram. Edited, with | 1                | 0     | 0  |
| 1   | No. | XXI. Ditto ditto by ditto. Vol. 11. Part 1.                                                                                                                                                                                    | 1                | 0     | 0  |
| 1   | Jo. | XXII. Ditto ditto by ditto. Vol. II. Part II.                                                                                                                                                                                  | 1                | 0     | 0  |
| 1   | Vo. | XXIII. Vasishthadharmasastram. Edited. with                                                                                                                                                                                    |                  |       |    |
| _   |     | Notes, by Dr. A. A Fuhrer                                                                                                                                                                                                      | 0                | 8     | 0  |
| 1   | VI. | XXIV.—Kâdambarî by Bâna and his son. Vol.                                                                                                                                                                                      | v                | U     | •  |
| - 1 | NO. | I Sandant Wort complete Edited by D. D.                                                                                                                                                                                        |                  |       |    |
|     |     | I. Sanskrit Text, complete. Edited by Dr. P.                                                                                                                                                                                   |                  |       |    |
|     |     | Peterson (copies not available.)                                                                                                                                                                                               |                  |       |    |
|     |     | Ditto Vol. II. Introduction and Notes, by do XXV.—Kîrti-Kaumudî Edited, with Notes, by                                                                                                                                         | 2                | 0     | 0  |
| 1   | Vo. | XXV.—Kîrtı-Kaumudî, Edited, with Notes, by                                                                                                                                                                                     |                  |       |    |
| _   | •   | Prof. A. V. Kathavaté. (copies not available.)                                                                                                                                                                                 |                  |       |    |
| 7   | To  | XXVI.—Vyakarana-Mahabhashya of Patanjali.                                                                                                                                                                                      |                  |       |    |
|     | 10. | Edited by Dr. E. Kielborn Vol. II Port III                                                                                                                                                                                     |                  | _     | •  |
|     | -   | Edited by Dr. F. Kielhorn, Vol. II. Part III.                                                                                                                                                                                  | 1                | 0     | 0  |
| 1   | NO. | XXVII.—Mudrârâkshasa, by Viśâkhadatta, with                                                                                                                                                                                    |                  |       |    |
|     |     | the Commentary of Dhundhiraja, Edited, with                                                                                                                                                                                    |                  |       |    |
|     |     | Notes, by K. T. Telang (copies not available.) XXVIII.—Vyâkarana-Mahâbhâshya of Patanjalı.                                                                                                                                     |                  |       |    |
| 1   | Vo. | XXVIII.—Vyakarana-Mahabhashya of Patanjah                                                                                                                                                                                      |                  |       |    |
| -   | •   | Edited by Dr. F. Kielhorn, Vol III Part I                                                                                                                                                                                      | 1                | 0     | 0  |
| 7   | To. | XXIX.—Ditto do. of do. by do. Vol. III. Part II.                                                                                                                                                                               | ī                | ŏ     | -  |
| 7   | NO. | VVV Dutte do of do by do Vol III Port III                                                                                                                                                                                      | _                | -     | 0  |
| Ţ   | NO. | XXX.—Ditto do, of do, by do. Vol. III. Part III. XXXI.—Subhâshitâvalı of Vallabhadeva. Edited                                                                                                                                  | 1                | 0     | 0  |
| 1   | NO. | XXXI.—Subhashitavali of Vallabhadeva. Edited                                                                                                                                                                                   |                  |       |    |
|     |     | by Dr. P. Peterson and Pandit Durgaprasad                                                                                                                                                                                      | 2                | 8     | 0  |
| 1   | Vo. | XXXII.—Tarka-Kaumudî of Laugukshi Bhâskara.                                                                                                                                                                                    |                  |       |    |
|     | •   | Edited by Professor M. N. Dvivedi (copies not                                                                                                                                                                                  |                  |       |    |
|     |     | in stock)                                                                                                                                                                                                                      |                  |       |    |
| 1   | T.  | ın stock) XXXIII.—Hitopades'a of Nârâyana, Edited by                                                                                                                                                                           |                  |       |    |
| 1   | NO. | D. D                                                                                                                                                                                       | _                |       | -  |
| _   | _   | Dr. P. Peterson.                                                                                                                                                                                                               | 0                | 14    | 0  |
| 1   | No  | XXXIV.—The Gaudavaho, by Vakpatı. Edited                                                                                                                                                                                       |                  |       |    |
|     |     | by Shankar P. Pandıt                                                                                                                                                                                                           | 8                | 0     | 0  |
| 1   | No. | XXXV.—Mahânârâyana Unanishad. Edited by                                                                                                                                                                                        | _                | •     | -  |
| -   | •   | Colonel G. A. Jacob                                                                                                                                                                                                            | 0                | 7     | 0  |
|     |     | Colonel G. A. Jacob                                                                                                                                                                                                            | v                | •     | V  |

| (0)                                                                                                 | 2"  |    | -  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|
| M. VVVIII Harmongity Colections of Harmon from                                                      | Rs. | H. | p. |
| No. XXXVI —University Selections of Hymns from<br>the Rigveds. Edited by Dr. P. Peterson. (copies   |     |    |    |
|                                                                                                     |     |    |    |
| not in stock)                                                                                       |     |    |    |
| No. AAAVII.—Surangaddarapaddnati, Edited by Dr.                                                     | 8   | Λ  | Λ  |
| P. Peterson. Vol. I.  No. XXXVIII.—Naishakarmyasiddhi. Edited by Col.                               | 0   | 0  | 0  |
| No. AAAVIII.—Naishakarmyasiddhi, Edited by Col.                                                     | 2   | 0  | 0  |
| G. A. Jacob                                                                                         | 4   | U  | U  |
| No. XXXIX.—A Concordance to the principal                                                           | 8   | 0  | Λ  |
| Upanishads and Bhagavadgîtâ, by the same author. No. XL.—Eleven Atharvana Upanishads, with Dîpikâs, | 0   | 0  | 0  |
|                                                                                                     | 2   | 8  | 0  |
| by the same author                                                                                  | 4   | 0  | U  |
| No. XLI.—Handbook to the study of the Rigveda, by                                                   | 3   | 0  | 0  |
| Dr. P. Peterson, Part I<br>No. XLII.—The Das'akumaracharita of Dandin, Part II.                     | ย   | U  | U  |
| No. Alli,—The Dassaumaracharica of Dandill, Fart II.                                                |     |    |    |
| (completing Dr. Buhler's Edition). Edited with Critical and Explanatory Notes by Dr. P Peterson.    | 0   | 8  | 0  |
| No. XLIII.—Handbook to the study of the Rigveda,                                                    | U   | 0  | U  |
| by Dr P. Peterson. Part II. comprising the                                                          |     |    |    |
| Seventh Mandala with the commentary of Sayana                                                       | 5   | 0  | 0  |
| No. XLIV.—Aphorisms of the Sacred Law of the                                                        | U   | U  | U  |
| Hindus, an Index of the Sûtras and the various                                                      |     |    |    |
| Readings of the Hiranyakeshi-Dharmasûtra, by Dr.                                                    |     |    |    |
|                                                                                                     | 2   | 2  | 0  |
| G. Buhler, Part I.  No. XLV.—Râjataranginâ. Edited by Pandit Durgâ-                                 | 4   | 4  | U  |
| prasad, Part I. containing the first 7 (seven)                                                      |     |    |    |
| Tarangas                                                                                            | 3   | 0  | 0  |
| No. XLVI Pata vjali's Yogas ûtras. Edited with the                                                  |     | v  | U  |
| Scholum of Vyasa and the Commentary of Vachas-                                                      |     |    |    |
| pati, by Mahâmahopâdhyâya Râjârâm Shâstrî Bodas.                                                    | 8   | 4  | 0  |
| No. XLVII.—Pârâs'ara Dharma Samhitâ with the Com-                                                   | v   | -  | U  |
| mentary of Sâyana Mâdhavâchârya, Vol. I. Part I.                                                    |     |    |    |
| Edited by Pandit Vâman Shâstrî Islâmpurkar                                                          | 4   | 4  | 0  |
| No. XLVIII.—Ditto do of do. by do. Vol. I Part II.                                                  | 4   | 0  | 0  |
| No. XLIX.—Nyâyakos'a, 2nd Edition. Edited by Mahâ-                                                  | -   | v  | U  |
| mahopâdhyâya Bhîmâchârya Zalkîkar                                                                   | 12  | 0  | 0  |
| No. L.—Apastamba Dharmasûtra, Part II Edited by                                                     |     | U  | U  |
| Dr. G. Buhler                                                                                       | 1   | 8  | 0  |
| No. LI. Rajatarangınî, Edited by Pandit Durgaprasad,                                                | •   | •  | V  |
| Vol. II Tarangas VIII.                                                                              | 2   | 8  | 0  |
| No. LIIMrichchakatika, Vol. II Edited with two com-                                                 | -   | •  | •  |
| mentaries & various readings, by Mr. N. B. Godbole                                                  | 8   | 8  | 0  |
| No. LIII.—Navasâhasânkacharita. Part I. Edited by                                                   | •   | •  |    |
| Pandit Vâman Shâstri Islâmpurkar                                                                    | 8   | 4  | 0  |
| No. LIV.—Rajatarangini, Vol. III. Edited by Dr. P.                                                  | •   | -  | •  |
| Peterson, M. A                                                                                      | 2   | 4  | 0  |
|                                                                                                     | 4   | *  | U  |